## QUEDATESUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S

| No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-----|-----------|-----------|
|     |           |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     | !         |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     |           |           |
|     | }         | }         |
|     | }         | }         |
|     | }         | Į.        |
|     | }         | }         |
|     |           |           |

# जन्म-भूमि विवाद AYODHYA CONTROVERSY

# जन्म-भूमि विवाद

#### AYODHYA CONTROVERSY

(Past, Present & Future)

#### प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त

(हिस्टोरिकल काग्रेस कॉमेमोरेशन, मगलदास पक्वासा स्वर्णप्यक विजेता, नागपुर युनिवसिटी)



उमिला पिलकशन्स दिल्ली (भारत) प्रकासकः : अभिता पश्चित्तेशासः सी-३०२, सन्तोषी माता मन्दिर सर्वोदय गली, पश्चिमी करावल नगर दिल्ली-१९००६४

#### वितरक:

जिमला बुक सर्विस मेनरोड (पुस्ता) बन्बोसिंह माकिट पश्चिमी करावल नगर दिल्ली-११००६४

परिवद्भित एवं संशोधित हितीय संस्करण १६६२

© प्रकाशकाधीन

मृत्य - २०० ००

मृतक पहुन विटर्भ द्वारा आई० के० विटर्भ, विजय पार्क, दिल्ली-११००५३

## आमुख

जीवन की हर समस्या सारत: सामजस्य की समस्या होती है। श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद राष्ट्र-जीवन की ऐसी ही एक समस्या है। दूषरे, हर समस्या के बमं मे उसका समाधान भी निहित होता है। अर्थाव् समस्या उसन्त ही इसनिए होती है कि उसका समाधान हो बोर जीवन जाने बड़े। जग्म-भूमि विवाद इस समय राष्ट्र के लिए एक ज्वलंत चुनौती है और साथ ही माय एक दुवंग अवसर भी।

इन्ही सान्यताओं के साथ इस युस्तक में इन विशाद में मंबंधित मून, प्राविष्य और बहंमान के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुनीकरण में एक बस्तुनिक तहस्वना बरतने का पूरा-पूरा प्रयास है। सास्या के बाह्य लक्षणों के साथ, उसके पीछे काम करने बाती, सामाजिक ना मानीयैज्ञानिक सिक्त्यों के साथ, उसके पीछे काम करने बाती, सामाजिक ना मानीयैज्ञानिक सिक्त्यों के साथ, उसके पीछे काम करने में सामाजिक ना मानीयैज्ञानिक स्वति प्राविध करने में सहायना मिला। अनते पूर्व सम्बन्ध समाज्ञान का सकेन भी है और उसके उसलब्ध ना होने पर आमान ममाबनायों की परिकर्णवाए भी प्रस्तुन की गयी हैं।

भवत है कि हमारेन चाहने परभी जुछ ताकको को इस पुस्तक से छम प्रधार या एकाशिता का आभात हो सकता है, किन्तु यदि ऐसा हुआ भी हो नी बहु जातकृत कर नहीं बेल्कि वास्तीविकना की पूरा बचन देने ने प्रयास में हआ है।

इस पुरूतक के आविभाव का सर्वाधिक श्रेय प्रकाशक श्री दीपनारावण पाण्डेय जी को है, जिन्होंने इसी कृति के साथ प्रकाशन के जगत् मे साहसिक पदार्थण किया है। मैं उनकी सफत्र यात्रा के प्रति आध्वरत हूँ और कृतक भी।

इत पुस्तक का प्रारंभिक अध्याप 'हिन्दू पक्ष' मित्रवर श्री अध्विका प्रनाद तिवारी जी की ही अभिव्यक्ति है, जिसे मैंने मात्र चट्टवर्द्ध किया है। पुन्तक के लिए साहित्य जुटाने ये भी उनका बहुमूद्ध योगदान रहा है। लेकिन उनका आभार मानने की जीपचारिकता कहेंगा तो वे नाराज हो सबते हैं। पुस्तक मे प्रस्तुतीकरण का संतुक्त बनाने में मेरे अप्य परममित्र श्री सहेत्वर मौर्य ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं उन्हे हृदय से धन्यवाद देता हूँ । जन महानुभावो, विन्तनो और कार्यकर्ताओं के विचार उद्धरणों के रूप में

इस पुस्तक में सप्रहित हैं, उनका चिरकृतज्ञ हूँ, साथ ही उन पुस्तको और समाचार पत्रो का, जिनका सन्दर्भ साहित्य के रूप में मैंने उपयोग किया है।

पूरनक के टकण आदि में बेटी काति तथा बहुरानी शीला ने तत्पर योगदान दिया जिससे पाण्डुलिपि शीघ्र तैयार हो सकी । मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद ही दे सकता है।

शेष शुभ

लेखक

सादतपुर,

२० दिमम्बर, १६६०

# भूमिका

जन्ममूमि विवाद का सोधा सम्बन्ध हिन्दुओं के स्वापिमान व सुसलमानों के स्वापिमान से है। इस टकराव का ही परिणाप है कि आज पूरे देश में आग लगी है। यदार कराव का ही परिणाप है कि आज पूरे देश में आग लगी है। यदार को भी इस बात का अहमात नहीं होता कि वह अपने ही पर में अपने ही भाई को जला रहा है स्वीकि दबाई किसी जाति या धर्म के नहीं होते उनका धर्म या मजहन दंगा भड़कान ही होता है।

राम और खुदा दोनो हमारी सस्कृति के पर्योष है जिनका विरोध न हिन्दू करते हैं ने मुस्लमान, न ही उन्हें करना चाहिए। वावर एक विदेशी आक्रमणकारी या यह तथ्य भी इतिहास द्वारा प्रमाणित है। फिर राम था बावर को लेकर तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं। मन्दिर या मस्त्रिद का विदाद चल रहा है।

सपोष्ट्रा वह मूमि है जो युढ़ के बोग्य नहीं है। इसका शादिक अये भी इसी प्रकार है—'न योद्ध कच्या सा भूमि. अयोध्या' अयित् जो भूमि युढ करने योग्य नहीं है, अयोध्या है। वह मूमि जो कभी युढ़ के जीती नहीं जा सकती अयोध्या है। परन्तु इसका अये अतियोध्या होता जा रहा है नयोकि लेखक के अनुसार इस दिवाद को लेकर अब तक ७३ युढ़ हो चुके हैं। यह समय भी यदि युढ़ का मार्ने तो अपनी युढ़ होगा। आग्वर्य की यात तो यह है कि ये सारे युढ़ भी अयोध्या या भैजाबाद के स्थानीय अगीध्या या भैजाबाद के स्थानीय अगीध्या या भैजाबाद के स्थानीय की सारे द्वार की यात या वासियों ने इस दिवाद को हिन्दू या मुलदान-व्याप्यमन मार्या प्रकार मार्ने का अपने प्रकार मार्ने स्थान प्रकार के स्थानीय की अपने प्रकार मार्ने हिन्दू या मुलदान-व्याप्यमन का प्रतीक कभी नहीं माना। अयोध्या में आज भी ऐसे अनेक श्रामिक प्रतिकान है जहीं हिन्दू व मुसदमानों की संधान सहसारिता है।

भ्रो॰ रमेश चन्द्र पुस्त ने प्रस्तुत पुस्तक से हवाई बार्ते न करके तोघायों की भ्रांति पुरावास्त्रिक प्रमाणों व सन्दर्भों को लागे रखकर, ऐतिहासिक पृथ्यपूर्मि को रेखांकित करते हुए इस पूरी समस्या पर गहन विचार प्रस्तुत किये हैं। अदालतों के फैमले तो इसीलिए होते हैं कि उन पर अमल हो। कानून इसीलिए वनते हैं कि उनका पासन किया जाम, परन्तु जब कोई वर्ग किसी कानून या फैसले को स्वीकार भारतमाता का परिदर थीराम मन्दिर या बाबरी मस्जिद से कही अधिक महत्त-पूर्ण है। परस्तु बना श्रीसम मन्दिर दनने से भारतमाता का भन्दिर ृट जाएता? यदि हो तो विवादयत्त स्थल को राष्ट्रीय स्थापक ही नयी नही बना दिया गया? समितरसेसता का अर्थ तो यह है कि किसी श्री धर्म में परकार या संदेशन

हो न करना चाहे तो उसकी खुशागद करके कब तक हम उसे मनाते रहें। सवमुव

महस्य नहीं देगा। सबका एक मानवताही धर्म होगा। फिर इस प्रकार का विवाद क्यो ? सरकार भी जब तब धार्मिक मामलोको लेकर अपने बाट बटोरती रही हैं। मर्म-निर्देशता की खादी की नेताओं ने इस प्रकार पहना कि आज किसी भी पार्क मे चार हिन्द एक पत्थर रखकर मन्दिर बना लेते हैं और उप भूमान पर क्रवंश कर लेते हैं या चार मुसलमान या सिख मिलकर किमी सरकारी जमीन पर अपने द्यामिक स्थान बना लेते हैं और सरकारें चुन-चाप सरक जाती हैं। विवाद खड़े होते हैं, झगडे होते हैं, कपर्य लगाये जाते हैं, पुलिस की आलोचना होती है। पून: नेतागण अपनी धर्मनिरपेक्षता की खादी पहनकर बड़ी-बड़ी तकरीर करते हैं, महारमा गाधी की बुहाई देते हैं, प्रेस व बुद्धिशीवी इन परिवर्षाशी का लाभ उठाते हैं। आम आदमी जो महुख आदमी है, सब कुछ खुली औं बों से देखना रहना है। वयोकि वह 'पोधिना: रमन्ति यस्मिन् स राम ', सन नाम बाहेगुरु या अल्लाह के सच्चे रूप को ठीक से या तो समझ गया है या उसे दी दक्त की रोटी के सस्य के सामने सद कुछ बसत्य लगता है। जाम आदमी को न तो शकराचार्य के 'ब्रह्मसत्यं जगिनच्या' से कोई सरोकार है न ही सुफियो के कौल-'वा मौजूद इललिल्लाह' से। यद्यपि इन दोनो ही बानगो का हिन्दी अनुवाद एक ही है, चाहे कोई 'हमः उस्त' कहे या 'सर्व खलु इद ब्रह्म' कहे अर्थ तो एक है। इस विवाद के पीछे अशिक्षायास्वल्यक्रिक्षा एक प्रमुख कारण है। आज का बुद्धिनीवी भी अपने स्वार्थों के चश्मे के निश्चित कोण से इन विवाद को देख रहा है। वह कभी तो सरकार को पूर्ण दोषी ठहराने पर आमादा हो जाता है और कभी सरकार का सीधा प्रचारक वन जाता है।

आज की इस समस्या का आरम्भ देश की आजारों से भी हा जुड़ा है। बटबारे के बाद हिन्दुनाज और पानिक्वात को नीतें तो रखी पद्में हिन्दु इस इंस्पाबना का परिणाम महात्मा गोधी की हत्या सिंहुंग भी प्रमा नश्हार के रूप में सामने आरा था। यह विवाद भी उसी बटबार के नीति का एक हिस्सा है। सन् रिक्श में अवध के नवात वाजिब अली जाह ने नम्पूर्ण रास जनम्मूर्गि में हिन्दुजी को अधिकार देन वा वावदा किया था। वह सिंहु की स्वाप्त के स्वाप्त से स्वाप्त के स्वाप्त से स्वाप्त के स्वाप्त से सिंहु की विवाद के स्वाप्त के स्वाप्त से इस है। अपने विवाद के सीत बीए साकि हिन्दू मुगलसान एक नहीं सकते। अधैब जन का इस विवाद के सम्बद्ध में फैसमा प्रकास दालता है—

र परिवार के निर्देश बाजिद अला शाहर ने नमुण दास जानमुग्त में हिन्दु अने के अनुसार सन् १ ८५७ की कार्ति विकत करने के बाद अंग्रेजों ने जलगाव के बीच बीए ताकि हिन्दू मुगलपान एक न हो सकें। अग्रेज जन का इस विवाद के सम्बन्ध में फैसमा अकाश डातता है— अग्रेजों जब एम व्हेंबए विमियर ने अपने आहेग पत्र में तिखा था (१८८६) "मह दुर्घोष भी बात है कि ऐसे स्थल पर मस्तिद बनाई गई है जो कि हिन्दुओं वा पित्र स्थल रहा है। तेनिन आज ३४६ वर्ष हो मुके हैं। इस दिशा में क्टम उठाने के लिए अब देर हो चुकी है।"

मे सहानुभृति सहअस्तित्व के बोध को ही जब लोग महत्त्व देंगे तभी कोई मार्ग

अदालन का रास्ता इस प्रकार के विवाद हल नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि

निकलेगा। लेखक ने इस विवाद के पक्ष व विपक्ष दोनों को मौलिक ढंग में प्रस्तत

—भारतेन्द्र सिथ

दिल्ली

₹4-84-€0

जानकारी मिलगी और यह परिस्थिति सुधरेगी। दृष्यंत कुमार के शब्दी मे-

किया है। आशा है इस पुस्तक के प्रकाशन से दोनों सम्प्रदायों को बास्तविक

"सिर्फ हमामा खडा करना मेरा मकसद नही

मेरी फिनरत है कि ये गुरत बदलनी चाहिये।"

## प्रकाशकीय

समय की परिवर्तनशीलता की सत्यता सर्वव्यापी है। इस तथ्य का उदाहरण अतिक्योक्ति नहीं है। भूत, वर्तमान की वृष्टि ने भविष्य की झलक स्वष्ट हो चुकी है। जिसका ज्वलस्त उदाहरण "जन्म-मूमि विवाद" है। सम्प्रति जाहिर होने के साथ आज का मानव समाज इसमे उलझा हुआ है। आये दिन एक दूसरे की होड मे टकराव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अपने समय को यूँ ही वर्वाद करना व्यर्थता का प्रतीक है। एक दूसरे की आदर्श देना गौरव है। रस्त एक है। घरती माता की गोद मे पल रहे मनुष्य तो मनुष्य समस्त जीव मात्र का खून लाल है। इस माहील से जीव मात्र में मनुष्य की कृतियां सूझ-बूझ की दृष्टि से अग्रमर हुई हैं। जब प्रत्येक वर्ग के मनुष्य का रस्त एक है, बाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं तो विचार एक क्यो नहीं ? मानवाधिकारों को बचाते हुए समता की दिष्ट से एक मच्चे नागरिक को 'भारत महान' बनाने के लिए प्रेरक सिद्ध होगी। "जन्म-भूमि" मर्यादा पुरुषोत्तम रामजी के शासन काल से सम्बध्ति है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, को मोदाहरण अपनाइये एव जिस सुझ-बूझ की दृष्टि ने 'प्रजातन्त्र' राज्य मे शासकगण देश की अग्रसर करते चले आ रहे हैं उनकी मीतिओ को स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकारें हैं तब नक सफलता आप के चरण तले रही हैं। राष्ट्रिता महारमा गाँधी, पडिन जवाहर लाल नेहरू, थी लालबहादुर शास्त्री, माननीया श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा श्री राजीव गांधी ने देश के लिए क्या नहीं किया। कीन-मा पिता ऐसा है जो अपने परिवार को एक दृष्टि से देखने में हिचक करता रहेगा एवं उन्हें अलग-अलग पथ मार्ग दिशत करता रहेगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कोशिश देश में समता पनपाने की कोशिश रही है। तथा वर्तमान श्री चन्द्रशेखर का अटल विश्वाम सदैव राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का है। इसमे सबके समक्ष एक न एक कठिनाइयाँ बाती रही हैं जिसे बाम समाज कह देता है सरकार की विफलता है, नहीं। सरकार की कभी भी विफलता नहीं होती, सरकार तो देश को एक सच्चे की भाँति माता-पिता की हैसियत से निभाती है। दक्वो की अनेक रुचियाँ होती हैं, जिह्बाजियाँ होनी हैं जिसे कोई भी माता-पिता सदैव पूर्ति नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार जिन-जिन महोदयों ने सरकार चलाई वे अपनी सुझ-बुझ में कमी नहीं रखें और यह कहना भी मूल मावित होता है कि कोई सरकार विफल हो गयी है। जिस प्रकार माता-पिता के मामन बच्चे विफल व सफल होते हैं उसी प्रकार सरकार को सफल या विफल का दर्जा देश के नागरिक के हाथ में होता है। प्रकाशन के क्षेत्र में कार्यशील रहते हुए सगमग १५ वर्षों के अनुभव में यह पहली पुस्तक मैंने "जन्म-भूमि विवाद" प्रकाशिन करने की इच्छा प्रकट करते हुए प्रथम पुष्य के रूप मे मैं ममस्त पाठक-गणो को अपित करना हूँ एव जूटिपूर्ण शब्दो के लिए क्षमा चाहता हूँ तथा विश्वास करना है कि पुस्तक मे जो कमियाँ दिखाई पढ़े उसे अवश्य मुझे सम्बोधित करें जिसने अन्य सस्करण में सुधार किया जा सके। पुस्तक प्रकाशन हेतु मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उमिला पाण्डेय का विशेष सहयोग रहा है एव इनकी प्रेरगाश्रीत के जरिये मैं पुस्तक प्रकाशित कर रहा हूँ अथक त्याग एवं कठिन मार्ग की तम कराते के लिए मैं अपनी धर्म वानी के विसा भी विद्यालकर पाण्डेय ग्राम-भलुवाही, पोस्ट-बदलापूर, जिला-जीनपूर, उ०प्र० का आभारी हैं क्योंकि उनके द्वारा दिया गया मेरे लिए निर्देश साहमधुणे एव सफल सिद्ध हुआ है। मेरे अग्रज थी अनिरुद्ध प्रमाद पाण्डेय एव पिता श्री आधाचरण पाण्डेय सथा माता श्रीमती करना देवी पाण्डेय का अमिट आशीर्वाद सदैव रहा है एव वर्तमान कार्यरन रक्षा लेखक नियन्त्रक कार्यालय इलाहाबाद के अपने बग्रज श्री नर्रामह पाण्ड्रेय, पी-७, गोबिन्दपूर (मजदीक इजीनियरिंग) वालेज, इलाहाबाद, उ०प्र० के द्वारा अजित एव वचरन से गोर में नेपने से नेकर आज तककी समस्य शिक्षाओं की इनके कठिनतम् त्याग द्वारा प्राप्त किये जाने के फलस्वस्थ यह पहली पुस्तक प्रकाशित की गयी। मैं भी नर्रामह भइया के चरण में अपित कर ऋणात्मक आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा है, आशा है भइया मेरे लिए कतई नहीं हिचकिचार्वेवे । अनुजन्मी जयनारामण पाण्डेय किमी भी कठिनाई की क्षेत्रत हुए मेरी छाया बनकर मदैव मेरे साथ रहने के लिए हुटी है, मैं इन्हें प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने हेतु हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हैं। पूर समस्य पाठक गणी को "जन्म-अमि" जिलाद नामक पुस्तक रिकर हो इन भावता में प्रकाशित कर रहा हैं। आशा एवं विश्वास है कि पाठकगण अपनी र्राच अवश्य "जन्मभूमि विवाद" नामक पुरनक मे लगाकर मुझे लाशीर्वाद प्रदान करेंगे।

धन्यवाद सहित ।

## अनुक्रम

१. विवाद नयो हिन्दू पक्ष

६. सम्यक् समाधान की दिशा

११. उभरता नव-हिंदुस्ववाद बनाम राष्ट्रवाद

राम रथ यात्रा से एकता यात्रा तक

**१०.** सभावना कुछ पटक्याएँ

**१**२. वी०पी० से पी०वी० तक

| २. युद्धभूमि अयोध्या                | Ę          |
|-------------------------------------|------------|
| ३. ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य  | २०         |
| ४ अदालत-दर-झदालत                    | देद        |
| ५. जन बान्दोलन                      | <b>Y</b> 9 |
| ६. मुस्लिम पक्ष                     | \$e        |
| ७. पक्ष धर्मनिरपेक्षताबादियो का     | \$3        |
| <. स्थिति सापेक्ष धर्मनिरपेक्षताबाद | 200        |

पृष्ठ महरा

355

**१**५३

148

१७३

१८७

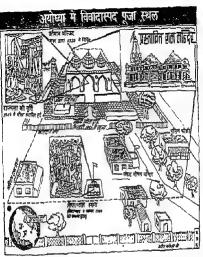

(नवमास्त टाइम्स के सीजन्य से)

# १. विवाद क्यों : हिन्दू पक्ष

श्रीराम जन्मभूमि-वावरी मस्जिद विवाद क्षा वीज अथवा मूल कारण क्या है?

हिन्दू पस के प्रतिपादन (जिनके बारे से पुस्तक से आगे विस्तृत विवेचना की गई है) का निचोड यह है कि विवाद का योज जन-साधारण के स्वाधिमान से जुड़ा हुआ है। हिन्दुत्ववादियों के अनुसार पिछले पाँच सी वर्षों से ७३ बार इस जन्म-स्पनी को लेकर रवनवाती युद्ध हुआ और इस बार के युद्ध को फिला लिया जाये ती ७४ बार युद्ध हो चुका है। इसमे अब तक साढ़े सीन लाख से अधिक लीग मारे गये हैं या युद्ध हो चुका है। इसमे अब तक साढ़ सीन लाख से अधिक लीग मारे गये हैं या यवना विज्ञान के चुद्ध हमा की जाए मारे पर मारे पए, जिससे और जोव का साहजारा भी था। इसी तरह इस मन्दिर के स्वाम पर मस्तिय बन तक है, तब तक युद्ध चलवा गहेया। इसे कोई नहीं रोक सम्बन्ध शिक्ष सम्बन्ध साहजारा अधिम स्वाम पर सम्बन्ध साहजारा सी स्वाम स्वा

यदि यह मूल सोमनाय की तरह सुधार ती गयी होती तो अब तक लोग बादर या यावरी सरिजद को सामान्यतमा जूल गये होते। लेकिन मुस्लिम स्वाधि-मान अब बसे गिराने नही देता और हिन्दू स्वाधिमान इसे बर्दीशन नही कर पा

रहा है।

न्या ययारियति से इसका समाधान नहीं है ? अवस्य है—किन्तु यह यया-स्थिति वह है जो बावर काल से पहले थी। तब बहाँ जो कुछ भी रहा हो, वही स्थिति फिर बहाल होनी चाहिए। तभी यह युद्ध टलेगा, जैसे भीननाय का युद्ध टस गया।

प्रस्त उठाया जाता है कि इस स्वाभिमान की सीमा क्या है ? क्या इस मस्त्रिद की हटाकर राममन्दर बना देने के बाद हिन्दू स्वाभिमान मथुरा का इप्पजन्म मन्दिर और काभी विश्वनाथ मन्दिर पर भी अपना दावा नहीं करेगा ?

जहीं तक दावा करने की बात है, दावे का तो प्रश्न ही नहीं उठना। वयीकि वह तो हिन्दू संस्कृति का बांधन्य अग है। एक वर्वर सस्कृति ने यो वर्वरहा रिखाई और उसके प्रति हिन्दुओं ने जो उदारता वयनायी, उसके परिणाम स्त्रम्य ही इस समस्या का सनाधान अब तक भहीं ही सका । विश्वनाथ धन्दिर की ही बात जें तो यह स्पष्ट दें कि जहाँ नन्दी भी होते हैं, उसके बिजकुल सामने विवर्तनय होता है। लोकन काजी में वाबा विश्वनाथ के मनियर में, नन्दी बाबा के सामने मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण के मूल में एक ईप्यों थी, अन्यया कासी में और भी जगहें पटी है, जहां सस्जिद जगाई जा सम्जी थी।

मेकिन आब हिन्दू वो इस स्थान की माम कर रहे हैं, उसमें ईंप्पों नहीं है। दे अपने स्वाधिमानका पोराशिक तथा ऐतिहासिक प्रयास्थिति की माम कर रहे हैं। यदि उत्तरों मौंगों पर गमीरता से ध्यान नहीं दिया क्या, तो दिस्सी में किस सगर नाढ़े तीन हजार मोजर खीराज़ीब काल से लोड दिए गए दें, बीरी ही प्रति-

क्या, आने वाली पोढी में नासूर बन कर उमर सकती है।

प्रनेत यह पी जठाया जाता है कि हम जिसे हिन्युपों की जवारना कहते हैं, क्या वह उनकी कमजोरी या मजबूरी नहीं भी? जी नहीं, यह हिन्दुओं की न तो कमजोरी, ते ही नजबूरी थी, बिला बात इंदारता थी। इसका मूल कराएण मोज की भौगोरिक स्थितियों हैं। यहाँ नयान भौगोरिक स्थितियों में वतान मजूरपों की जातियों, अनेक जातियों, अनेक जातियों की कलक संस्कृतियों, अनवा उनने आये विकार के ब्राइपल के विधिन्त मन्त्रय हम सकती मिली-मूली सस्कृति की यहाँ के जल साखारण ने सर्वमान्य स्वीकार हिंगा।

बनैमान समय में भी एक ही व्यक्ति, रान, विव, हतुमान, विवन्नु और राज श्रांदि का उचानक पामा बागा है जबकि से सब देव अला-अक्तर सहकृति से नंद्रध खादे हैं। इस मस्कृतियों के जो समीधी, ऋषि थीर मत हुए उनकी खोज का सामार हाईति, आरामा और परपारमा रहा है। सिकिन कावान्तर म इस्लाम या र्यंताई नामक जिन मम्हिनों ने इस देख में प्रदेश किया, उनके मूल से सत्ता, साप्तक और अर्थुय मान रूप एक काव्यक्ति हेस्वर रहा है। स्पट्ट है कि दोनों के अर्थित प्रार्थी कीर बाहरी संस्कृतियों की ईश्वर की परिपार में असीन-आममान वा वर्क है। प्रयम, मारपीय सस्ति की ईश्वर का साम है। इसके विवरीत इस्लाम या वा ईमाई ईश्वर को शाल करने के सावन है। इसके विवरीत इस्लाम या वा ईमाई ईश्वर स्त्री शिव, किमो नास्ति के स्त्री आममान का ना वा ईमाई ईश्वर स्त्री शिव, किमो नास्ति के स्त्री अपना के से विवरीत इस्लाम या वा ईमाई ईश्वर स्त्री शिव, किमो नास्ति के स्त्री मान है। उसके विवरीत की स्त्राम कुक कहना है और अपने आममान के एक इस्ता हु और अपने आममान से स्त्री की स्त्री की स्त्राम की स्त्री की स्त्राम की स्त्राम की स्त्राम की स्त्राम से प्रार्थ की स्त्री से सिक्त की साम से हैं। स्त्री की स्त्राम की स्त्राम की स्त्री से सिक्त की साम से से स्त्री की स्त्राम की स्त्री से सिक्त की स्त्राम की स्त्री से सिक्त की स्त्री से सिक्त की स्त्री से सिक्त की स्त्राम हो से सिक्त की स्त्री से सिक्त की स्त्री से सिक्त की सिक

अगर गहन अध्ययन किया जाये तो तक्त दोनी-इस्लाम तथा ईमाई-प्रभौ

के ग्रंथ मात्र राजनैतिक ग्रंथ हैं। इनका आत्मा-गरमात्मा के सूक्ष्मतम अध्ययन से कोई सम्बन्ध नही है। ये अपने अनुयायियों को काल्पनिक संसार के लोभ और भय से इतना धर्मांध बना देते हैं कि उनका अपना विवेक शून्य हो जाता है।

उपरोक्त कारणों से ये सस्कृतियाँ अन्य भारतीय सम्कृतियों में अब तक धूल-मिल न सकी, न भविष्य में ही इसकी सभावना है। दोनों के चिन्तन में अन्तर है। जैसे ये शाकाहार पर बल देती हैं, वे भासाहार पर। ये निवृत्तिमार्गी हैं तो वे सब्ति मार्गी। निबृत्तिमार्गी का अर्थ है "तेन व्यक्तेन भुँजीया" यानी उस ईश्वर का दिया हुआ, उसके नाम से त्याग कर, यथा प्राप्त भोगो और दूसरे के धन की कभी इच्छा न रखो। जबकि सब्तिमार्गी का अर्थ होता है, जिसकी प्रवृत्तियों से तामसिक वृत्तियों ने प्रवेश कर लिया हो। अर्थात् सव कुछ पाने के लिए नव कुछ दौद पर लगादी।

दोनों के आदर्श में भी अन्तर है। हिन्दू का आदर्श स्थाम है। यहाँ बादशाहो का बादशाह सन्यामी होता है जब कि इस्लाम और ईमाइयत के असवाव शासन और सुन्दरी हैं। इस्लाम की जन्नत मे शराब की नदियाँ बहुती हैं। ईमाई इससे भी आगे बढ़ कर हैं। उनके पोप धरती में ही स्वर्णकी सीट रिजर्वकर देते हैं। कुल मिलाकर इन कवीलाई, कलजलूल संस्कृतियों का समन्वय भारतीयों की स्त्रोत्रपूर्ण, बुद्धिनिष्ठ सम्क्रितियो से नहीं किया जा सकता। धीरेन्धीरे ११०० वर्षों की गुलामी के पश्चात् मात्र ४० वर्षों में जो हिन्दुओं का क्षात्रधर्म जगा है, वह अगले दस वर्षों में विश्व से तमीवत्ति ममाप्त कर देने की स्थिति तक शक्तिशाली बन जाने की मभावना है।

यहाँ इस्लाम और ईमाइयत के जिन दोवों की विनाया गया है, हमारे कुछ बुद्धिजीवी यह शका उठाते हैं कि चिन्तन और आवर्श की कसौटी पर तो ऐसे दोप हिन्द धर्म मे भी विद्यमान हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के मूल संस्थापक तो भारतीय ऋषि मृतियां, सन्यासियो और अवतारो की तरह ही परम पश्चित्र थे। ईमा स्वयं एक संन्यामी थे और कहते थे कि 'एक सूई के नेढ़े से कट गुजर सकता है किन्तु ईश्वर के स्वर्गद्वार से कोई अभीर अन्दर नहीं जा सकता। 'मुहस्मद पैगम्बर जिम दिन गरे तो उनके घर में तेल नहीं था और उनके कपड़ों में कम से कम सात पैजद लगे हुए थे। यानी वे अपने गज्य के उपभोग शुन्य स्वामी थे और ईश्वर के आदेश से ही उन्होंने तलवार उठायी एव राज्य स्थापिन किया था, जिस प्रकार गीता के भगवान के बादेश में अर्जुन ने शस्त्र उठाया और राज्य जीता। फिर हिन्दूओं के स्वर्ग में भी देवगण सोम पीने हैं, और अप्सराओं के माथ स्वच्छद भोग करते हैं। फिर किस प्रकार अनुधायियों के प्रष्टाचार में हिन्दू घमें अछूतानहीं है। पोत्र शीना और छूतअछूत जैसे पाखण्ड हिन्दूबर्म के पोगा पड़ितों ने भी बहुतरे चनाये हैं। बिनका धर्म-मुघारकों ने विरोध भी किया है। फिर कैंसे हम हिन्दू ४ जन्म-मूमि विवाद

धर्म को सर्वश्रेष्ठ जिन्तन और बादर्श का प्रमाणपत्र दे सकते हैं और कैसे इस्लाम और ईमाइयत को हैय मान सकते हैं ?

बुद्धिजीवियों में ऐसे प्रश्न - प्रतिप्रस्त, सका-कुसंकाएँ, तर्क-कुतर्क उठना स्वाधित्व है। दिन्द सम् जनका स्वाधित औ करात है और तरनुतार सुधार के लिए सर्वेद तरपर भी पहला है। वया इस्लाम के साथ ग्रह बत है किए ता कि तरनुतार सुधार के लिए सर्वेद तरपर भी पहला है। वया इस्लाम के साथ ग्रह बत है ? फिर जो के साम का के ता वा का प्राचित्व का आवशे तो पुत्र का मौ और ता पुत्र के लिए हिन्दुओं में पाम को अगर विशा आपे तो पुत्र का मौ और ताप से, धाई का धाई के, कि ख्य का गुरू हो, दात्रा का प्रजा से, निर्वंत का स्वत्य से, धाई का धाई के, कि ख्य का गुरू हो, दात्रा का प्रजा से, निर्वंत का स्वत्य से, आर का भाव है। सर्वंत का स्वत्य से, जो आवशे सम्बन्ध हो सकता है, वह उन्होंने अपने जीवन में डात कर स्विट आवशे अनुवाधियों को विया। इन्हों आवशों का परिणाम है, कि भारत, भारत के रूप में जीवित है। तमाम बामाजिक बुराइयों के बावजूद हम रही पुत्रक विवार, महिल्लुता और कोकता की यूबी हवा से सीते ले रहे हैं। क्यांत पुत्रक कि स्वार, महिल्लुता और कोकता की यूबी हवा से सीते ले रहे हैं। क्यांत पुत्रक कि सीते होने पर भी किसी विदेशी राज्य पर का का कमाण की कभी सीचेत तक नही। यह हिन्दु जीवन के समझ दृष्टिकोच कर ही प्रतिक्रम है जो उत्तरी हमाम बुराइयों का व्यवहा हमका कर देना है।

जो उसकी तमान बुराईयों को पत्तवा हुनको कर देना है।

इसके विपरीन इस्लाम ने जो धर्मध्य — अपने अयुगायियों को दिये, उसके
उपनेशको से जो विचार अनुवायियों के मिस्तक से करे, उनके परिवाम सकस्य
उपने अनुवायी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में सत्तवार लेकर निकल पड़े।
विवस के कोने-कोन तक उन्होंने कुकरयों का नंदा नाय किया। मानव और मानस्वा की हुनाने वर्ष की बोजपूर्ण उपन्यसियों इन वर्ष र अरवायारियों ने संकर्म मान्य की मानसमाज ही कर दी। अनर ईनाइयत की लिया बाए नो उनने भी प्रवृत्ति के धर्मों
को जगह-नगड़ उत्तर्भम निक्यों है। उदाहरणाई अनेक यूगों के प्रसुत्ती के धर्मों
को जगह-नगड़ उत्तर्भम निक्यों है। उदाहरणाई अनेक यूगों के प्रसुत्ती ना अन्य
जीवों के निए प्रहिना को प्रयोग प्रवृत्तर परि नहीं दिया गया, जिनका मून कारण
करीलाई और मोनीनिक परिस्तित्वाई रि रही होंगी। इसी संस्कृति ने हरे दे
दे विध्वसुद्ध और संवेगांकी अणुवन दिये हैं। साम्राम्यवादों क्षेपण तन्त्र
समयन: मानवता नो उसकी सबसे बहुमून्य देन रही है। हिनुरव्यादियों
के अनुमार निक्त समस्ताम की अधी चली, मीन का नमा नाव विषय में
होने तथा, नो उसके प्रभावश्वेत के राज्य एक-एक कर दस्ताम की गोर से में

भारतबर्प के योदा तीन थी वर्षों तक इन देश में इस्लाम को प्रवेश न करने देन में सफल रहे ! समय का मुटेरो की हैसियत से इस्लाम के अनुवायी सीम दी चार चार आए और गए। समयवश ही बहाँ के हिन्दू राजा विकेन्द्रीकरणवादी हो गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जायसी युद्धों से समाप्त प्रायः कर दी। तब आत्रामक सुटेरो को पैठने और पैर जमाने का मौका मिला। यहाँ की भौतिक मंपदाओं के लीम से उन्होंने सीचा यहाँ अपनी सत्ता किसी न किसी तरह स्थापिन करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी क्ट्ररता मे ढील दी और सत्ता स्यापना में सफल रहे । धीरे-घोरे भारतीय विद्वानों के प्रति दुष्प्रचार, पड्यत्रो द्वारा उनका बंध, कमजोरो पर जिया टैक्स, लोभियों का नागीरें और अहकारी प्रवित्त के लांगी की शासकीय पद देकर उन्होंने धर्मपश्चितंत की शुरूआत की। इसका नगा नाच औरगजेंब के समय में देखा गया।

यह कहना बलत नहीं होगा कि आज के भारनीय मुसलमानी के पूर्वज अत्या-चार के सामने घुटन टेक कर, इस्लाम धर्म की स्वीवार करने पर मजबूर हए। क्षाज उनकी सतानो को गर्ब के साथ इस मैले चोले को उतार कर फैंक देना चाहिए। और जो भारतीय उन्हे स्वीकार करने से इन्कार करें, उन्हें, उन्हीं के कट घरे मे खडा कर देना चाहिए। क्योंकि अपने पूर्वजो से लेकर क्षेत्र तक पे सरावर जो हिमक अत्याचार, मामाजिक भेदभाव और मानसिक मृणा सहन करते आपे हैं, यस मिटाने का एक मात्र साधन पुनः अपने वर की वापसी ही हो नक्ती है। अपने घर मे तात्पर्य वहाँ हिन्दू धर्म मे है। यदि सारे कश्मी री पूर्व शाह्मण पुनः ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लें, या लोहार, घुनिया, वदई, कहार, कुम्हार जो जिया दैक्स दश मुमलमान बने थे, आ जी सुन्नी खानजादे, वाल्लुकेंदार, अत्या-चार या लोभनश घर छोड कर चले गये थे, या घर से निकाल बाहर किए गए थे, उन्हे पूर्ण अधिकार के साथ अपने बतन-वापसी की साय करनी चाहिए। दुर्भीग्य-वश इन कार्य के लिए नियुक्त अथवा प्रवृत्त 'आर्यसमाज' भी सात्र 'अहम्' का अड्डाबन चुका है।

धर्म का सात्पर्य यहाँ प्रान उठेगा कि धर्म से हिन्दू चिनन का नात्पर्य बता है ? हिन्दुत्ववाद का मानना है कि यभ मानव जीवन को संतुलिन त्रिधि से जीने की वह परम्परा है जो मबमान्य और जीवमात्र की हिनेधी हो। घारनीयो का डीवन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं है। इसमें वह मामयिक नियम भी हैं, जिनकी खोज तमाम ममाजवास्त्रियों ने को । इस धर्म में वह न्यतिनवत और वारीरिक निप्रम भी हैं, जिन्हें तमान योगाचार्यों और बैद्यों की खोज ने प्रचलित किया। इस धर्म में जीवन के उन तमान बंगी को छूने वाले रीतिरिवाज सस्यापित हैं, जिनको समय-समय पर अनेक सप्रदायों के ऋषि मनीपियों ने मानव मात्र के लिए खोजा और विक्रमित किया। जीवन का प्रथम खण्ड स्वास्थ्य और शिक्षा, जीवन का रूसरा खण्ड व्यवहार और व्यापार, तीसरा खण्ड समाज-मुघार और चौपा खण्ड .. आत्मोद्धार के लिए निश्चित किया गया है। संभवतः मानव की सम्पूर्ण कामनाएं उपरोक्त चतुर्वमें मे ममा जाती हैं। यह तो हुआ मनुष्य धर्म। इसके विपरीत हम इसे धर्म नहीं मानते, जो अहिमा, सत्य, समना और सदाचार की अवहेलना करता हो । धर्म किसी धर्मप्रय की निजी बपीनी नहीं है । धर्म का कांग्रक विकास होता है, जो जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है और धर्म के ही अधीन सम्ब क्रम भी चलता रहता है।

इसके विपरीत यदि कोई धर्म के नाम पर किसी को काल्पनिक विचारों से बहकाता है, जिन्हे विवेक, तर्क और परिणामों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता और जिनका परिचाम मानवमात्र का विकास या जीवनात्र का हित मही है, ती वह धर्म नही, अधर्म है।

यहाँ एक प्रका उठना है जो सामाजिक समें ने सम्बन्धित है। अहिसा भीर न्याय के तालमेल की जब समस्या होती है तो यह प्रथन उत्पन्न होता है। यदि जहां अहिंसा का पालन किया जाता है तो न्याय सक्षित ही जाता है, और यदि न्याय का पालन होना है तो अहिसा आकृषित हो जाती है, तो वहाँ क्या किया जाए ? किसे वरीयता दी जाए ?

भारतीय परम्परा के अनुसार, जवन्य अपराधीं के स्थाय मे जहाँ शास्त्र मौन हो जाता है वहाँ दिवेक के आधार पर ही न्याय था दण्ड दिया जाता है। सस्कार के आधार पर भोग अवस्थानानी है। इस नीति का उल्लावन भारतीय संस्कृति मे कही भी उपलब्ध नही है। जैसे राम के पिता दशरथ ने अवणक्रमार के पिता के शापवश शरीर स्थागा । उदार राम ने कीए की औख फोडी । सी जन्म से पूर्व किये अपराधवश भीवम पितामह भारतस्या पर लेटे । शतगण्ड द्वारा पूर्व जन्म मे हिरण भी भौष निकाल लेने पर उन्हें जन्मान्छ बनना पड़ा । पराणो के ये दध्यात संभवतः न्यामंबिध को प्रभावित करने के लिए हो दिये जाते हैं। यह भी भारतीय सस्कृति का अभिन्त अस है। वर्तमान राजनीतिक या गैरराजनीतिक दुराचारियो की, भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के अपराध में लिप्त होने पर, उपरोक्त कटघरे में स्वय को खड़ा करके सोचना चाहिए। बन्यया परिणाम भयंकर हो सबता है।

उपरोक्त विवेचन से, यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू पक्ष के अनुसार, पिछले पांच सौ बपों से चला बा रहा यह युद्ध छद्म धर्मनिरपेझता की तोता रटन् से, मुस्लिमो ने खोखले, स्वार्थपूर्ण तुष्टिकरण-से, गोलियो की बौछार से कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और अयोध्या की इस बिलवेदी पर जो साढे तीन लाख सिर चढे हैं उनकी संख्या को बढ़ाने या यही पर रोक देने का कार्य यहाँ के प्रमुद्ध धर्माचार्यो, राजनीतिज्ञों, समात्र सेवको एव जन-सामान्य का है।

## २. युद्धभूमि अयोध्या

'अयोद्ध्या' का काष्टिक जर्ष है, 'बह (नगरी) जहाँ युद्ध नहीं होता या जो युद्ध में जीती नहीं जा सकती ।' इतिहास की विडम्बना है कि वहीं विगत ५०० वर्षों से युद्धभूमि बनी हुई है।

बेदोक्त प्रागैनिहासिक कास से लेकर बैदिक, औपनियदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक काल से यह एक महत्वपूर्ण नगरी रही है। कही दिए दिल की आदि नगरी कहा गया है। कहीं वेदताओं द्वारा निर्मात नगरी के कर में उदका उल्लेख है। उसे पात्रन सन्तपुरियों में से एक माना चया है। यह नगरी भी अन्य नगरियों नेता नर्स उत्थान और पतन के कई दौरों से गुजरी। कई बार दसी और उजड़ी

ऋग्वेद मे पहली बार सिंघु और सरस्वती नदियों के साथ उस सरय नदी का उल्लेख आया है, जिसके तट पर यह नगरी वसी है । ऋरवेद का १०, ६४, ६ 'सरस्वती: सरयु सिद्युर्शिमा: महौमयी रवासायतु वक्षणी:"। इसके बाद अध्वंबेद के दिलीय खण्ड मे अयोध्या का सीधा उल्लेख आया है। कहा गया है कि दबताओ द्वारा निर्मित अयोध्या नगरी में द चक (मण्डल) नी द्वार तथा अपार धनवैभव है। यह नगरी स्वर्ग की भौति समद थी"। 'अध्यक्त नवद्वारा देवाना पुत्र अयोध्या ।' इसका अधिशनि चित्रस्य या । वाल्मीकि रामायण में भी इस कौशल देश के चित्रत्य का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के अनुसार राज्यसस्था के प्रादर्भत हो जाने के बाद मन आयों का पहला राजा था। इस उत्तर-वैदिक कालीन आदि-काव्य-ग्रथ वाल्मीकि रामायण मे अयोध्या को 'मनू-निर्मित नगरी' कहा गया है।" अयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोक विश्वता। मनुना मानवेन्द्रेण पूरवै निर्मिता स्वय '। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। पौराणिक अनुभूतियों के अनुसार मनु के वशज इक्ष्वारू, माधाता आदि ने अयोध्या में राज्य किया । उन्होंने अयोध्या की लम्बाई १२ योजन और चौडाई सीन योजन बताई है। रामायण के अनुसार इस नगरी की रक्षा के लिए चारों ओर एक कोट था। कोट के क्यर नाना प्रकार के शतक्ती

#### द जन्म-भूमि विवाद

(तीप जैते) आदि भारक यंत्र क्षेकडो को संस्था में रखे रहते थे। किले की दीवार के साथ एक खाई भी थी। उस समय अयोध्या के चार द्वार थे जिनमें एक का नाम वैज्यन्त द्वार था।

द्दबाकु की इकतीस पीढी पीछे राजा हरियनद्र बयोध्या की राजाही पर देंदे। असे बजकर द्वीर वस में राजा दिवीप, समीरम, रपू, अज, हमस्य आदि इतारी राजाहुए। ६५थीं तीढी से वालपिय पाने ने बहुँ पायक किया। प्रतिद्ध इतिहामकार स्वयकेषु विचातकार के अञ्चार यो ऋष्येद कासीज आयों से बहुत पहुंचे सूर्यक्षण की ये ऐतिहासिक घटनाए घट चुकी ची। बयोकि म्हानेद में 'इक्सकु' तथा 'साझाजा' आदि सूर्येवणी राज्यों का स्टब्ट उत्सेख आया है। इससे अयोध्या

के राजाओं का इतिहास पूर्ववैदिक सिद्ध होता है।

महाकास्य काल में — उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास एक तरह में अयोध्या के इतिहास से जुडा रहा है। वैदिक कालीन समाज में ही बलीध्या को मनु के-बगाव भरत तथा सूर्ववकी राजाओं के कारण धार्मिक, राजनीतक एव सास्कृतिक महाद प्रान्त हो चुका था। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के सैतरीय आरयक से देवानाम पुरी 'भगीध्या' का वर्गन मिलता है।

ऐनरेय बाह्मण में शुन: श्रेष ने अयोध्या की आवासीय बस्ती का उल्लेख किया है। साह्यायन श्रीत सुन्न, आरुगोपनियद् मुक्तिकोपनियद् में भी इसका उल्लेख है।

वाल्लीकि रामायण काशीन निस की यत देश की राजधानी अयोध्या भी बहु उत्तर को तथा दक्षिणको वल कर दो भागे में विमक्त था। राजा दक्षरण की गानी को क्या दिखाण को कर के कि मारे थे। यर अयोध्या नगर उत्तर की की चल में अविस्था थी। कर क्या के कि कियो देशा हुआ यह एक धनधान्यपूर्ण राज्य था। मनु के द्वारा निर्मित तक की राजधानी का विस्तार कर बाई में चारह योजन और चीड़ाई में तीन योजन था। कि निवस के अनुसार प्राचीन को तम हो में सर्यू तथा घायण द्वारा थे। आगी में विभक्त था। वहाँ वयोध्या स्थित वी वही उत्तरी भाग को नित के कर में बाना जाना था और विश्वणी भाग 'वनीय' हर लाता था। मरन और मनुष्म ने अपने मामा के यहाँ गिरियन से लीटने हुए वैश्वन्य द्वार से ही अयोध्या में प्रतिकृति कि स्वाप्ति के साथ स्थिता और सक्तम्य पूर्व द्वार से यो यो। सीता जी को बन में छोजने के सिय लिए लक्ष्यण जी दक्षित पूर्व द्वार से योध्या को जनता नरषु तट पर उत्तर द्वार से जाया बरती थी।

श्रीराम के मासन काल में राज्यस्तृत और किले की रस्ता इन प्रकार नी गयी भी, प्राज्ञाद के मुख्य द्वार पर हनुमानजों, उनके दक्षिण में मुधीन और अगर, दुर्ग के दिश्य द्वार पर नीस और सुपेण, पूर्व द्वार में कवाश्व; परिवय द्वार पर दिश्यक, प्रान्तवी, गंधमादन, ग्रुपण, जारम और पनस, तथा उत्तर द्वार पर मिभीयण और जनकों पत्नी सरमा रहते थे। उनके पूर्व में द्विनिक, मुक्य, स्विन्न, भाग मे नामवत और केसरी रहते थे। इनमे से अब केवल चार स्थानो की पहचान बची है--हनुमान गढी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला और मत्तगकेन्द्र । श्रीराम ने अपने सामने ही अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था।

अपने एक पुत्र कुश को कुशावती (विध्याचल के आसपास का क्षेत्र) और दूसरे पुत्र सव को गरावती (यावस्ती) - मध्यक्षेत्र - दिया था। भरत के पुत्रों में से तक्ष को तक्षणीना और पुष्कल को पुष्कलावती (पेशावर)—पश्चिम क्षेत्र दिया या। लक्षमण के पुत्र चंद्रकेतु को मल्लदेश और अगद की काश्पथ — मध्यपूर्व क्षेत्र — सींपाया। शत्रुष्टन के पुत्र सुवाहु और शत्रुषाती को कमश मधुरा और विदिशा का श्रेत्र दिया या। बाली पुत्र अगद को किल्किसा और दक्षिण पूर्य तथा विभीषण को लका का राज्य दिया या।

भगवान श्रीराम के सरयू मे आत्थापंण के बाद ही अयोध्या की सरयू नदी ने बाढ में समेट लिया और उसका समस्त वैभव नष्ट हो गया। बायु पुराण के अनुसार महाराजा कुछ ने, जो कि विष्याचल क्षेत्र में कुशस्यली नामक राजधानी से राज्य करते थे, बाढ के वाद फिर अपोध्या को बसाया और बहाँ श्रीराम की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके स्थान पर एक भव्य मंदिर वा निर्माण किया। लोमश रामायण के अनुमार यह मदिर कसौटी परवर के इप खम्भी पर बना हुआ था। कालिदास के रयुवल से विदिन होता है कि अयोध्या की दीन-हीन दशा देवकर कुश ने पून. उमे बसाया और अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या वापसी के दौरान उनकी मुठभेड नागराजा कुमूद से हो गयी थी । जनशृति के अनु-सार कुश ने उसे पराजिन कर उसकी बहुन कुमुद्रती से विवाह किया।

महाभारत काल से कोशल के मिहासन पर बृहद्बल नासक राजा था जी महाराज नव की वश परपरा में से था। अर्थात् कुश की वंश-परंपरा महाभारत काल आते-अन्ते लुव्न हो चकी थी। बृहद्वल ने महाभारत पुद्ध से कीरवी ना साथ दिया था। च हत्युह भेदते समय अधिमन्युके हाथी उगका बध हुआ या। उनके बाद प्रयोध्या में सूर्यवश का अस्त हो गया।

इनके बाद अग्रीट्या का इतिहास अज्ञात हो जाता है - बीट काल तक। महात्मा बृद्ध के अधिकांत्र के बाद पत इसका उल्लेख मिलने लगता है। लेकिन साथ ही उनका नाम और स्थान, अधिनिक इतिहासविधो की दृष्टि मे विवादास्पद सन जाता है। इस विवाद की धर्ची हम आगे करेंगे। किन्तु गौतमबुद्ध का संपूर्ण जीवन कोशल प्रदेश में ही वीना था। उनका जन्म कविलवस्तु में, निवास मुख्यन सरावस्त्री (श्रावस्ती) में, धर्मप्रचार सारनाथ (वाराणसी में) और मृत्यु कुशी-नगर मे हुई थी। ये सभी क्षेत्र कोशल प्रदेश मे ही आते थे। बुद के समय में कोशल की राजधानी सरावस्ती थी, जिसे लव ने बसाया था। गौतम बुद्ध अयोध्या में आये थे। उस समय अयोध्या एक वैश्वशाली नगरी नहीं रही थी। गौतमबुद्ध

दा।" वादर इसके लिए तैवार नहीं था, लेकिन फकीर ने जिद की और कहा कि---"यदि तूनही मानेमा तो मैं तुझे बददुका दूगा।" इसी बात पर बावर ने मीरबाकी को मदिर तोडने का हुवस दिया था।\*

२. तारील वारीना मदीन तुन बोलिया के बनुसार वाबर अपनी किंगोरा-बार्या में पहले भी हिन्दुस्तान आया था। उस समय यह बयीग्या के दो फकीरी-कलदर और मुमा आधिकान में मिमा था। बादर ने दोनों से प्रार्थना को कि वह उसे हिंदुस्तान का बादबाह हो बाने की दुवा हैं। फुकीरों ने कहा कि तुम जम्म-स्थान पर बने मदिर को तोडकर मस्बिड बनदाने की प्रतिक्षा करों हो हम तुम्हार लिए द्वा करें। बाबर ने उनको बात मान की और अपने देख लीट गया। इसी बचन की पूर्ति उनने १४२० में भीर बीकी को मंदिर सुडवाने का बादेश देकर की।

महास्मा वालकराम विनायक कृत 'कनक भवन रहस्य' मे मस्विद वनाने का स्पौरा इस प्रकार दिया गया है:

"भीर बीकी ने सेना नेकर मंदिर पर चढाई की। १७ दिनों तक लडाई हीती, रही। सन में हिन्दुओं की हार हुई। जब बोकी ने बदिर में प्रदेश करना चाहा, तो पुत्रारी चीखट पर खड़ा हो। गवा और बोता, "भेरे चीते जी तुम मंदिर में प्रदेश कर सकते। इस पर झल्लाकर बोकी ने उसका करना पर दिया। वेकिन जब नह मंदिर के अपनर गवा तो पाया कि मृतिवर्ध नहीं नहीं है। बाद में दे मूर्तिया सहमा च पान साम प्रदेश में दे मूर्तिया सहमा को मान साम प्रदेश में किती विकास मारतिय बाह्म की मिल गयी। स्वर्णकार के मिल गयी।

मीर बॉकी ने मिदर की भागधी से ही शतिबद का निर्माण कराजा था। मीर बॉकी का प्रनिगोध करने जाली के अवधी थे भीटी नरेश महताब सिंह, हंनवर के राजपुत प० देवीदीन पाण्डेय, हसबर नरेश रणविजय निंह और महारागी करराज दुसारी।

१/३० में १९ प्रेंट ई० तक हुनायूँ के सभय में १० बार बुद्ध हुए । स्वामी महेम्बरानद सांघु-मंत्रा लेकर लड़े और बाहीद हुए । राती जयराज जुमारी स्त्री सेना केतर लड़ी । १९४६ से १६०४ ई० तक अकबर के काल में २० बार युद्ध हुए । म्बाभी बेसरामानार्य लड़े व बीरगति प्राप्त की । अकबर ने राजा वीरवत और राजा टीडरमल की मध्यम्बता में हिन्दुओं को चतूनरे पर परिर निर्माण की आजा देशी थी।

१६५८ में १७०७ ई० तक औरंगजेंड के नाल में २० बार युद्ध हुए जिससे दणसेश गुरु गोनिंद सिहजी, बाबा वैष्णवदास, कूँबर गोपाल सिंह, ठाकुर जगरम्बा

देखिए 'अयोध्या का इतिहाम'—लाला सीताराम बी.ए. (अवध) कृत

सिंह आदि ने लोहा लिया। अंतिम युद्ध को छोडकर श्रीय सभी में हिन्दू विजयी रहे।

१७७० से १८१४ ई० तक जवाध के नवाब सजादत अली के समय में ५ वार आक्रमण हुए। खेमें के राजा पुरुष्क शिह ने मुकाबला किया। युद्धी से तंग बाकर रहतेने भी खकवर की माँति हिन्दुओं और मुसलमानों को साथ-साथ पूजन और नमाज की अनुमति देशे।

१६१४ से १८३६ ई० तक नवाब नामिक्दीन हैदर के सभय मे ३ बार युद्ध हुए जिनमें मकरही के राजा ने मुकाबला किया।

१८४७ मे १८५७ ६० तक नवाज वाजित सनी शाह के समय मे दो बार सड़ाई हुई, जिसमें बाबा उद्धवदास और भीटी नरेश ने भाग निया।

नवाय वाजिय अशी बाह ने दे व्यक्तियों का —एक हिन्दू, एक मुसलमान और एक हैंट इदिया करनी जा प्रतिनिधि—एक आयोग वैठाया। इस आयोग का निश्कर्ष या कि यहाँ कभी सस्थिय थी हो नहीं। वास्तव से भीर बाकी ने मस्थिय तीवकर से भवन बनाया उसके पश्यर पर स्पट्ट निखा है कि वह "किरिशनों के अवतराण का च्यल है।"

इस संबंध में कुछ सुस्मिम अनुष्कृतियों भी हैं। मुग्नसमानों का कहना था कि सृष्टि के बार्रिस है। अर्क्सा दाला ने पहले आवस को बनाया और अब उस उसने कहने में आप्तर तेहूँ वहां ति नहले आवस को बनाया और अब उसने में तिहान के कहने में आप्तर तेहूँ वहां जिया हो उसने हैं। यहां तिया हो उसने हों पे मिशान है गठ लखे हैं। यहां अध्य में बेर के निकान दिखाये वाते हैं। ये निशान है गठ लखे हैं। अप्तम के बिशाल डोल-डोल का अनुमान पैर के निवान न नगाया जा मकना है। आप्तम के बिशाल डोल-डोल का अनुमान पैर के निवान न नगाया जा मकना है। यह मी नहां मया है कि शायम हम कर तरका जाने थे। उनके दो बेटो—अयूब और शीश की कहें आपता हम के प्रतिख्या है कि इन नगर में बो बड़ी कहें आपने हम के बार्र में हम हम नगर में बो बड़ी कहें थी—एक ६ यज और दूसरी ७ यज सम्बी। साधारण कीए इन्हें अधूब और शीण की कहें मानते हैं, और इनके बारे में तरहु- तरह की अनीको गरीब बातें कहते हैं। संभवतः यही कियद 'करिस्तो का अवदर्श' रहा हो।

क्षयोध्या मे एक स्थान पर प्रका खुदै (छोटा मक्का) भी माना गया है। याने के पीछे सूफान दाले नृह की कब्र च गव सम्बी है। इतिहासकार इसे 'गजे शहीदां' मानते हैं। \*

हिन्दुओं का इस बारे से कहना है कि यह मनगढत क्हानियाँ इसलिए प्रचलिन को गयी ताकि यह खिढ़ हो कि मुसलमान बौलियो और फकीरों का यहाँ कदीमी

<sup>\*</sup> अयोध्या का इतिहास—सांसा सीताराम

#### १४ जनमन्ध्रमि विवाद

अधिकार रहा है।

अयोध्या पर ज्यादात्वर कब्जा मुसलमान बादशाहो का ही रहा। अकवर ने पहां एक तांत्रे की टकमाल स्थापित की थी।

पहित माध्य प्रसाद बुक्त ने 'सुदर्खन' पत्र में लिखा था—"मुजयमानो के भारत काल मे अयोध्या की महिमा घट समी थी। मुख्यमानो ने हो अपने मुदों के लिए करत्यना बनाकर इसका स्वरूप ही बदल दिया। मिटरों के स्थान पर माजिबो और मक्त्यें का निर्माण चूब हुमा। माधु-सन्यासी और पुत्रारियों के अनुवात में मृत्सा मौलांबयों की सक्या यह मही

करुवर के सम्य हिन्दुओं ने महिनद के वाहर चसुतरे पर भीराम महिर का निर्माण करा किया था। नारोवर लगाय, जबहरी आदि महिर भी दुनः सनवा विष्ण गये से । और गरेव ने जारे पुनः तुव्वाकर मिन्नियें सनवा दी। हिन्दू इनके लिए निरत्तर मध्य पकरों रहे। मुग्न वायमाह इन हम्यों में परीवात हो गये थे। दिन्दी की सराठों का बोर वड नमा। पंत्राव हो गये थे। दिन्दी की सावाही कमजोर हुई तो अवध की नवादी स्वतंत्र हो गयी। दिन्दी में मराठों का बोर वड नमा। पंत्राव में निष्ण में मराठों का बोर वड नमा। पंत्राव में मिन्न प्रवाद हुए। यह नवादों को अपनी-अपनी विकास हो गयी। इसी लिए उद्योगे अवधि क्वाप व नमें कुरती लवना, हिस्सार चनाना और अपनी अपनी किता प्रवाद की स्वतंत्र की

अद्दोध्या ऐसे लडाकू सम्मानियों या वैरासियों का चर रहा है। हुनुमानगढी इनका हुमं है। बैनाथी परवार में हिन्दू धर्म के रक्षक बनी कहलाते हैं। अपने धर्म पर वे सवा आम देने की नियार पहुने रहे हैं। कई सख़ाइयों में उनके अखाडों ने इट का हिस्स क्लिया था।

हत १७३१ में दिल्ली के बादमाह ने अवध के झनडासू अनियों से पंचरा कर अवध का मुदा समाप्त अली खी को दे दिया। तब से बहुरे मुवाबी की जड़ें बमी। महूरश्ली के समय अवध की रानधानी फैबाबाद हो गई। मुस्तमानों के राज्य-झाल में अयोज्या में मुक्तमान गांधी मख्या में बस गए थे। तहमण पाट में चक्र तीर्ष दक मुस्तमानों के मोहल्ले रहें हैं।

अपेओ राज में जमोच्या ४-६ हुआर का एक वस्ता भाज रह पया जो सरपू के तट पर बात हुआ था। इस समय गई। की सक्तें पक्की और चीड़ों कर से गरी। रेस निकलावार गई। यात्रा को मूर्विधा के कारण लाखी तीय तोपाटन पर पर्रो आने करे। रामनवर्गी, सुनन आदि को लागे करी। पंचरोधी आदि परिकास होने से पायत्वर्गी, सुनन आदि को लागे तरी। धर्मेशाक्षाएं और भावरों भी विच्ता है। यह उनर भारत की सामिक स्वयसनी बन गईहै। भीरान-असम्मि करने समास-मार्जवसनिक सहस्व के कारण एक गंव सुनिक भारान असम्मी

رهي ، ۱۰ ولا

साय अयोध्या की ऐतिहासिकता, और जन्म-भूभि की वास्तविकता के बारे में भी एक विवाद उठ खडा हुआ है।

#### नया ऐतिहासिक, विवाद

जनमूर्ताम्मिस्यस्थितं विवाद की धर्माहुट में अवाह्यस्थाल नेहरू विश्वविद्यालय में हों नोमिला शायर तथा अन्य कुछ इतिहास अध्यापको ने राम, रामायण और धर्माध्या की ऐतिहासिक संस्थता पर ही प्रश्न उठाने बाले निवध प्रकाशित किये।

जिने विक के इतिहामक रामायण को इतिहास का लीग मानने में अस्पीकार करते हैं। उनके अनुसार, "राम को कहानी से संबंधित पंडताए, सासन में 'रामकपा' नामक पुस्तक में सवाई गई, जो चहुत समय में उपलब्ध नहीं है, और मही क्याएं एक अहाकहर के रूप में बालगीकि हारा गामायण में पूर्विविद्या है। चूँकि सह एक कदिना है, इसमें बहुत कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, जैसे विज्ञास्त्र स्थाकित, प्रतिकृत पुर्विविद्या है। जैसे विज्ञास्त्र स्थाकित, प्रतिकृत सुक्त के स्थान है। जैसे विज्ञास्त्र स्थाकित, प्रतिकृत सुक्त हो कि स्थान स्थाकित, प्रतिकृत स्थाकित, प्रतिकृति स्थान स्थानिक स्थानिक

हिंदुरन नाशी इतिहासकारों ने इस मूल आपत्ति का खण्डन करते हुए, इसे उसी सिलमिले की नवीननम कड़ी अलामा जो भारतीय इतिहास की बिहुत करती आयों है। इसके अनुमार "ज॰ ने० बि॰ के इतिहास कियों की गजनीतिक मह-स्वाकाआए, साध्यवादी दृष्टिकोण और सोहेश्य लेखन उनके इतिहास पर लीपा-पोनी करा रहा है।"

डॉक कुरलाल अपने 'पुराबों में इतिहास' नामक शोखपूर्ण प्रंथ में कहते हैं,
"आत्मक्षमंग न अपनी पह्यावपूर्ण मैकांत योश्रना के अतरोत देखे समय में भारत
का उतिहास लिखना प्रारम किया जब कि भारत देख अपने अतित के धौर पर साचीनटाम इतिहास को अवदान अज्ञानावर्त में दाल चुका था। आत्म प्रभुकी ने अपने मिस्या जान के द्वारा तत्म पर और यह चढाई। इसमें कोई सदेह नहीं कि भेद (फट) और अज्ञान के बीज भारतवर्ष में अत्यत प्राचीन काल से ये और अब भी हैं। विदेशी शासको द्वारा भारत के अदेस्थलक तत्थों तथा जातिबाद, मायावाद, मदराववाद और (अब वर्षवाद) अज्ञान का लाभ उद्याना स्वामाबिक या, अतः उन्होंने इनका विस्तार किया।

"अहेती ने आरतीय एकता के उपादानों या घटनाओं का अपने दिश्हाम प्रधों से कोई उल्लेख नहीं किया। यथा अवस्त्य गा पुनस्त्य, राम, हनुनाल, हाम (या क्रप्त) को उन्होंने ऐतिहासिक पूरुप ही नहीं माना। इनकी ऐतिहासिकना की जहोंने पूर्ण उपेक्षा ही की। आर्य-जनाय या आर्य-सम्बु या आर्य देशिक समस्या १६ जन्म ः, । - व

खडी करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतवर्ष सदा से ही विदेशी जातियों का उपनिवेश या अद्दा रहा है।

"अगस्य-पुबस्त्य के दिसेण अभियान की उन्होंने चर्चा ही मही की जो उत्तर-दक्षिण भारतीय एकता का महान प्रवीकात्मक उपक्रम था। वेद, जो न केवल भारतवर्ष वरन विक्ष सक्कृति का मूल है, उस केवल उत्तर-भारतीय या पंजाब या पाचाल (उत्तर प्रवेश) की सपित मिल किया गया। सक्कृत भाषा, जो मानव-जाति की सादिमाया या मूल भाषा है, उसका उद्यम एक काल्पनिक या बाह्य. हेडी-मुरोपियन भाषा से साना गया।

"पाश्चात्यो का पड्यत्र और निष्या ज्ञान तो स्वाभाविक ही या, परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् भी उसी पाश्चात्य आग्न विद्या का गुणामुबाद और पठन-पाटन चल रहा है। आज भी स्वतंत्रता के ४० वर्ष पश्चात हमारे विद्यालयो, महाविद्यालयो एवं विश्वविद्यालयो में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति सबधी पाप्चाप्य लेखको के सथ ही परम प्रामाणिक सन्धो के रूप मे पडाये जा रहे हैं जी पाक्ष्मारमी ने भारत पर कानन करने की दृष्टि से लिखे थे। हमारे विकत-विद्यालयों के प्राध्यापकों में वे ही अंग्रेजीकाल के सड़े-गले विचार भरे हुए हैं। वे इन्ही भ्रष्ट एव मिथ्या पाक्चारय ग्रंबो को पहते हैं और उन्ही के आधार पर पढाते हैं। न केवल इतिहान के क्षेत्र थे, वरन राजनीति, मनोविज्ञान, गणित, ज्यामिति, शिल्प, यत्रविज्ञान, दर्शन या चिकित्साविज्ञान आदि क्षेत्र ये अभी तक परम प्रामाणिक भारतीय लेखको या ग्रंथो का प्रदेश तो क्या, स्पर्श तक भी नही है। पाठ्यक्रमो के राजनीतिक शास्त्र ग्रंथों ये अरस्तू या प्लेटो की अहुधा चर्चा होती है, परन्तु गुक्राकार्य, विकासाक्ष, बृहत्पति, ब्यास या चाणक्य का नाममात्र भी मही मिलेगा। इतिहास के क्षेत्र में रामायण, महाभारत और पुराणों को तो कीय क्षादि की इपा में अछ्त ही बना दिया गया है। हमारा मत यह है कि प्राचीन भारत का मूल इतिहास पुराणों में ही लिखा मिलता है...

भारतीय इतिहास की निकृतियों के कारण डाँ॰ कुबरलाल ने इस प्रकार स्वताये हैं। एक, मैकारे योजना के अवर्यंत पारवारों डाएर इतिहास सेवन का उद्देश्य-विजेता (व्यक्तिया आदि) डारा विजित की परप्पा (इतिहास) प्रीर गोरव को या गो पूर्व नष्ट कर देना या उत्तमें तोड़-स्पेश करता। दो, पारवारयों का संस्कृत विद्या के इसी उद्देश्य से परिचय ताकि भारतीयों की 'गोलपट्टी खोली अपे । तीन, विकारवाद का ध्यमाल, जो 'ईकार ही बहालड हैं में प्राचीनतम भारतीय निद्याल के कारण हों खाता है। चार, अनेक बार प्रवत्त — नित्रमें कुरणहुग पार्टिश्य के कारण आधिक या पूर्ण जीवस्तिय नपट हुई थीर पुरवरलम हुई । प्राचीनतम सिट्ल से केवस डो अवर्य स्थाप के बरणवार तथा प्राचीन सार हुई । महावारत के नयापत्र तथा द्वाचार के मध्यम्ब सिम्बनस्थ का उत्तेष हैं। सहामारत के सर्धाकाय से अन्यस्थ

इनमें कुछ तो बाहा और कुछ आतिरक रहे हैं। जन नेन विन के दिवहास बिदो द्वारा भारतीय इतिहास परका और अन-भानमा को सुठनाने का प्रयास पहुंची कोटि से आता है। वन साम्यवादी, धर्मीन्योकताबादी दिवहासकारों की मुख्य ऐतिहासिक आपत्तिया हु। प्रकार हैं—

कोई भी स्विम्न ४००० ई० पू० की अयोज्या—जहाँ राम का निवास स्वान माना जाता है और राम के इनिहास के बारे में निविच्छ भव नहीं एख सकता। साथ ही अयोध्या के अरेकांकृत जन्मस्थान के बारे में भी मतैब्य स्थापित नहीं निया जा सकता। उसके बारे में भी कोई विकासीय जीव नहीं है कि बाबरी मस्तिब का निर्माण एक महत्वपूर्ण राममदिर को नष्ट करके किया गढ़ा। यह भी संदेहास्यद है कि बाकी ने मस्तिब महत्वी कोई कदम उठाया भी या नहीं।

बाहमीकि रामायक के अनुसार जयोध्या के राबा राय जेता युग में जग्मे थे। ज जो कि किस्तुम, जिसका बार्रम ३१०२ ई० पु॰ में माना जाता है, से हमारी चर्च पहले को बात है। कोई ऐमा पुराताशिक साक्ष्य नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि इतने पुरातन काल में उस क्षेत्र में, जहाँ बर्तेमान अयोध्या है, लोग बस गमें थे। अदिक से जीवक पुरातन विधि इस सदर्भ में देखा पूर्व काठवी गताब्दी मानी जा सकती है। पुराताशिक जवकार्य के विध्य जन-वीवन का पता चलता है, बहु बाह्मीरि रामायण में वर्गिक जीवन से अधिक द्वाचीन है।

रामायण में भगरीय स्तर पर यहनो और भवनो का व्यापक पैमाने पर सकेत दिया गया है जिसको पुष्टि व्यी शनाब्दी ई० पू॰ के पुरावास्त्रिक साक्यी से मही होती।

अयोध्या की स्थिति में भी मतिच्यता नहीं है। प्रत्येक बीख पुस्तक में आवस्ती और साकेत के नाम आते हैं, अयोध्या के मही, बी कि कौशल के विशाल नगर हैं। जैन पुस्तकों से भी साकेत का उल्लेख कोशल की रावानी के रूप में आता है। अयोध्या के बारे में बहुत कम प्रस्त ही हैं जो कि गमा के किनारे स्थित बताई गई है, निक सर्भू के, जिसके किनारे वर्तमान जयोध्या बसी है।

साकेत गुप्त रांवा द्वारा रक्षित वयोध्या थी। पौचवी कवास्टी के उत्तरार्ध में स्कंद गुप्त ने अपना आवस्य साकेत में बना तिया और उसे अयोध्या कहने समा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसे अपने मोने के सिनके में प्रयुक्त किया। वतः रामायण में बर्णिय काल्पनिक व्ययोध्या साकेत से अपना-

कृत काफी बाद मे प्रादुर्मूत हुई। इससे बह,भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुप्त राजा राम के भक्त थे। साकेत से अयोध्या नाम (रखने का उनका उद्देश्य सूर्यवशी राजाओकी परंपरा को धारण कर अपनी प्रतिष्ठा स्यापित करनाथा।

मातवी शताब्दी के बाद अयोध्या के प्रसंग पुस्तको मे श्रेणीवद हैं। पुराण, जो (इन इतिहासिवदो के मत मे) एक हजार वर्ष मूराने हैं, रामायण की मानते हैं

भीर अयोध्या को कौशल की राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्थानीय परम्परा से अयोध्या की उत्पत्ति का संदिग्ध या अस्पन्द इतिहास ही प्रकट होना है। जनश्रुति यह है कि अयोध्या का अन्त त्रेतायुग में ही हो गया पा भीर इसकी पुनेखोज विक्रमादित्य के द्वारा हुई। विक्रम:दित्य ने उस स्थान की पहचान की लेकिन स्थान के पहचान की यह प्रक्रिया अनिश्चित और क्योल-कल्पित सगती है।

इसलिए डॉ॰ रोमिला यापर, प्रमृति ज ने.वि. के इतिहास विद यह निष्कर्प निकालते हैं कि आज की अयोध्या पांचवी शताब्दी के पूर्वकी साकेत नगरी है नमा बाल्मीकि के रामायण की अयोध्या काल्पनिक है। अतः राम जन्म-भूमि का स्थान अयोध्या मानना श्रद्धा प्रेरित है, ऐतिहासिक साक्य से प्रमाणित नही ।

अयोध्या केवल बैरणव धर्म का ही नहीं, बहुत से धर्मों का पवित्र केन्द्र रहा है। अत उक्त इतिहासकारों के मत ने राम की आराधना के महान केन्द्र के रूप में इसका उद्भव अपेक्षाकृत बरयधिक नवीन एवम् समसामयिक है।

पांचवी में आठनी शताब्दी और इसके बाद के शिलालेखी, अभिलेखी आदि से अयोध्या का पता तो जलना है, लेकिन उनमें से किसी से भी राम के पूजास्थल के प्रमण में इसकी पृथ्टि नहीं होती ।

हवेन साग अयोध्या को बौद धर्म का महान केन्द्र बताता है जहाँ कई एक मठ थे । कुछ अबीड भी वहाँ थे । बौदों के लिए अयोध्या एक पवित्र स्थान है, क्योंकि भगवान बुद कुछ समय के लिए, उन लोगो की मान्यतानुसार यहाँ ठहरे थे ।

बौद्ध स्त्रोतो में अयोध्या और साकेत दो अलग-अत्तग नगर हैं और अयोध्या गंगातट पर बमा है। बौद स्त्रोनों में अनेक ऐसे उल्लेख हैं, जिनसे अयोध्या का भाकेन से भिन्न होना मिद्ध होना है। ऐसा वहा गया है कि अयोध्या गया किनारे स्थित यो और बुंड वहाँ दो बार गये। एक समय उन्होंने फेक मुझ का प्रवचन किया और एक अन्य समय में दारखण्ड सुत्त का।

जैन तीर्ष यात्रियों के लिए भी बयोध्या एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। जैनों के लिए यह स्थान पहले बीर चीये तीर्यंकरों की जन्मभूमि रहा है। चीयों से तीसरी शनास्त्री ईमा पूर्व मे पाई गई एक पुरानात्विक जैन स्मृति अब तक की सभी

स्मृतियों में पुरानी है।

प्यारहर्शे सदी का इतिहास खयोष्या से गोपतक तीर्ष की पूष्टि तो करता है लेकिन राम जामधूषि का कोई बंदेत नहीं देता। राम की उपायना तेरहर्षी शताब्दी से लोकप्रिम हुई प्रतीत होती है। यहां तक कि रामानन्दी संस्तात्र तास की उपायना को लोकप्रिम बनाया—पदहर्षी और सोलहर्षी शताब्दी से अयोष्टा में मूर्णक्षण नहीं बंदे से । शैवमत राम की उपायना से लीवक महत्व-पूर्ण था। अठारहर्षी शताब्दी से ही व्यापक पैमाने पर रामानन्दी साधुओं के बसने का प्रमाण मिलता है। तभी से अगसे वधी में उन्होंने अयोष्ट्या में अपने परिर

का प्रमाग मिलताहै। तभी के अगने क्यों में उन्होंने अयोध्यामें अपने मीदर बनवामें। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, रामजन्म के इतिहास, ई० प्र०४०० में अयोध्यास वाउद्भव और साथही साथ अयोध्यामें जन्म के उस स्थान से

अयोध्याका उद्भव और साथ ही साथ अयोध्या में जन्म के उस स्थान से सर्दामत उन सभी तथ्यो के प्रति निश्चित दृष्टिकोण स्यापित नही कर सकता। इन इतिहास विदो का खण्डन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के

हत इतिहास । बदा का व्यव्ज हिमाबस प्रदर्श विश्वविद्यालय, ग्रियान प्रदेश एक आरक बान तथा पुरातत्व विद डॉक्टबराव्य प्रकाश पुरत, पूर्व निराक, इनाहाबाद सम्रहात्य ने किया है। अपने प्रतिवादत की पुर्ति में में ऐतिहासिक और पुरातानिक साह्य उन्होंने प्रस्तुत किये हैं—उनकी समीता उपयुक्त होगी।

# ३. ऐतिहासिक और पुरातादिवक साक्ष्य

एक—उक्त इतिहासकार रामायण को इतिहास का स्त्रोत मानना अस्वीकार करते हैं।

यह तो महो है कि रामायण जयवा प्राचीन चारतीय वेद-इतिहास-पुराण प्रयो में सब कही सभी कुछ अकाट्य सत्य नहीं है। ऋष्ट पाठ, चारण भाटो के क्षेत्रभय तथा प्रतिविधिकारो की गलतियों से जनमें बहुत सारी कपीन काल्यत वार्ते, अतिरंजनाय तथा अविश्वतनीय काल गणनाए प्रक्षित्त हो गयी हैं।

इस अनैतिहासिक प्रतीत होने वाली विकृति का एक उदाहरण युगगणना है। प्राचीन भारत मे युगगणना के निम्न प्रकार प्रमुख थे—\*

 एच मबरसरात्मक यूग; २, ऐसे पंच वर्षात्मक युगों के १२ पंचक मिल कर एक पष्टिनबत्सर था बाहें स्वरययुग बनता या, वेद और आरण्यक प्रन्यों मे इनका उल्लेख है। ३. मानुष युग-वह बत वर्षीय होता था। इतिहास पुराणीं में तिथि गणना मानुष युगों में ही होती थी। ४. दिव्ययुग-पह ३६० सीर अथवा मनुष्य वर्षों का होता था न कि ३६० मानुषयुगों का —जैसा कि अहितवश पुराणों में बाद में प्रक्षिप्त हो गया। ५. सप्तिषियुग- यह २७०० वर्ष का होता था-सप्तिषि मण्डल के सप्ततारा, मधादि नक्षत्री मे १००-१०० वर्ष ठहरते हैं। इस गणनासे २७ सौ वर्षीका एक युग होताचा। ६. ध्रवपुग-यह ६०६० वर्ष का था जो कि तीन सप्तिय युगो के बराबर होता था। ७. चतुर्यस — इसे महापुग भी कहने थे जो १२,००० वर्ष का होता था; न कि प्रक्षिप्त गरोड़े के अनुसार ४३ लाख २० सहस्त्र वर्षी का। महाभारत, मनुस्मृति एवं प्रायः सभी पुराणो में चतुर्युग कृत, भेता, द्वापर और कलि का मान कमशः ४००० वर्षे, ३६०० वर्षे, २४०० वर्ष और १२०० वर्ष गणिन है। इस गणना के अनुसार ३६०० वर्ष वाले वैतापुन का आरम्भ वित्रम पूर्व १२०० वर्ष होता है और खंत ४६०० वित्रम पूर्व। इसके बाद २४०० वर्षों का द्वापर युग आया जो विकाम पूर्व ३०८० मे वामुदेव ष्ट्रप्ण के ब्रह्मनिर्माण के दिन समाप्त हुआ था।

<sup>&#</sup>x27; डॉ॰ कवरलाल-पुराणों में इतिहास प० १३५

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्तमान पुराणवाठों में कितनी अशुद्धि एवं पाठ-च्युति या पाठ भ्रष्टता है। यही कारण है कि उन पर अनैनिहासिकना का आरोप आसानी से लगा दिया जाता है।

प्रो० ए० आर० खान के अनुतार "रामायक मे निश्चित रूप मे ऐतिहासिक पुट है। रामायण वाल्मीकि के पहले से भी शताब्दियों से साहित्यिक, गौरव का केन्द्र बिन्दु रही है। "वाल्मीकि केरामायक में व्यक्तित्व, चरित्र आदि की सतिवायीतिव मान केन पर भी वर्तमान क्षोध्या का माने सम्बद्ध होने का खण्डन कोई भी इतिहासकार चाहे जितने नीचे स्तर का हो, स्वीकार नहीं कर सकता।

"यह किवदनी कि रामायण की घटना नवी शताब्दी ई०पू॰ में घटी, और बालमीकि द्वारा पीछे इसका वर्णन किया गया—इस बात का मृत्याकन नहीं किया आ सकता।"

"ज्ञ ने न वि॰ के इतिहासकारों के निरोक्षण के अनुसार 'दबी शताब्दी है॰ पू॰ में अयोध्या के पुरातारिक अवशेषों से अयोध्या के किस अन-जीवन का पता चलता है, वह वाहमीकि रामायण में वर्णित अयोध्या से भिन्न है। वाहमीकि ने रामायण की पहनाओं को सम्लक्ष्य करने के लिए ऐसा किया होगा।"

"जहां तक युग का प्रवन है, 'त्रेता' उनकी असंकारिक अभिव्यक्ति या कोई अग्य शिलाट अपं प्रकात है, जिसे बहुत से पढ़ितों ने स्वीकार किया है। इसका अपर राम का जम्म कलियुग के ठीक पहले नहीं बहिक हापर युग के पहले (सैकडो हजारों वर्ष पहले) मानना चाहिए।"

"अर्योध्या के बारे में जर्ज ने बिंक दित्त होता सकार बताते हैं कि बौद्ध और जैन प्रयों में कम उल्लेख मित्तते हैं। कोशल के दो महान नयर उनमें श्रावस्ती और माने त बताये गये हैं। जिस अमीध्या का उल्लेख हैं बहु गया के किनारे बती हुई कि कारफू के जो वर्तमान अमोध्या तट से गुनरती है। केवल वस आधार पर ऐतिहासिक सावरों को अल्बीकार करना कि से बहुन चांडे हैं "दितहार्स" के प्रति सम्मान को ठेस पहुंचाना है। प्रयम तथ्य तो बहु है कि अयोध्या का उल्लेख मिलता है। दिनीय यह है कि समाय है, भी पीविषक स्थिति के बारे में प्राभी ने तकतों ने मुस्त करदी हो। या हो सकता है कि उल्लेख स्थाति के बारे में प्राभी ने तकतों ने मुस्त करदी हो। या हो सकता है कि उल्लेख स्थाति के बारों में प्राभी ने तकतों ने मुस्त करती हो। या हो सकता है कि उल्लेख स्थाति के बार में प्राभी ने सकते में सम्मान वैठा हो—स्थापित वह भारत क अन्य क्षेत्र का था। एक बौद्ध प्रय में साकत वैठा हो—स्थापित वह भारत क अन्य क्षेत्र का था। एक बौद्ध प्रय में साकत वैठा हो—स्थापित को अधीध्या के बहुन तवाय हो। जेन प्रयों में प्राम्य है कि वीदा प्रेशों ने साकत को अधीध्या की बहुन तवाय हो। जेन प्रयों में इस नगर का मही नाम दिया प्याहें और इसे विजीता कहा गया है। —यह अधिक सभाव्य है कि शताब्दियों पहुंच से बालगीक नक कोशल को राजधानों को बैकल्किन रूप से साकते हैं विजीता कहा गया है।

#### २२ जन्म-भूमि विवाद

"ज्वनेविषव के इतिहासन अपना मत व्यक्त करते हैं कि 'यह पूर्व मुस्तिम युग में बौदो और जैनियों का धार्मिक कैन्द्र-थीं। इसका राम के पूजास्थव के रूप में बौदो और जैनियों का धार्मिक कैन्द्र-थीं। इसका राम के पूजास्थव के रूप में व्हर्मन अभी हाल का है। ये अपने ही पिद्धान्त का अपने ही पूजरे तिद्धान्त से विरोध करते हैं। वयोकि एक स्थान पर वे यह उतनेश्व स्वय करते हैं कि सार्चा (सुर्वेदा की प्रतिक्छ) से रस्कुणन ने अयोध्या का नाम रखा होगा। उनके अनुमार ऐसा करके स्कद्रनुप्त अपने की सुर्वेदी राज्यों की उस श्रेणी में होने की प्रतिक्षा अर्थित करना चाहता या जिल्ही राज्य का नम् हुजा था। इससे यही रिद्ध होता है कि आज से ११०० वर्ष पूर्व भी मोर्ग के मस्तिष्क मे राम के भित अद्धा सी। विज्ञ के सार्वा र पर राजा स्कट्युप्त एक नगर के नामकरण से ही अपनी प्रतिक्षा आज्ञ करना चाहता था।"

विं स्वराज्य प्रकाश गुप्त के अनुसार, "बाल्मीकि रामायण का रचना काल, विद्वानी द्वारा आम तौर पर ईसापूर्व इसरी बताब्दी से दूसरी सदी तक माना पया है। (जब कि परम्परा के अनुसार बाल्मीकि राम के समकाबीन ये, यानी उन्होंने ईसापूर्व कम से कम ६००० वर्ष पहले रामायण की रचना की—ले०) वे मानते हैं कि पहले उनकी रचना मीखिक रूप में हुई तथा गुरु-शिष्य परम्परा से मीतिक निके में हैं उनका इस्तौतरण हुआ। कथा के विविद्य तथ्यों के छिटपुट उनलेख —कैसे अयोध्या शब्द करा आविक्षां तथ्यों के छिटपुट उनलेख —कैसे अयोध्या शब्द का आविक्षां तथा के छिटपुट उनलेख —कैसे अयोध्या शब्द का आविक्षां तथा के सिक्ष तथ्यों के छिटपुट उनलेख —कैसे अयोध्या शब्द का आविक्षां तथा करा कि स्वर्ध के प्रकार के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्

"अयोध्या मे मानशेय निवास स्थानों का सर्वाधिक निचले स्तर का पुग-तालिक काल हैसा पूर्व ताठ से नौ सदी एहले तक चला जाता है। यदि इस स्थल की सबसे प्राचीन तिथि को बारनीकि तया ति तहने रामायण का काल माना जाये, या वह कुछ बार का भी मान लिया जाये, तो यह एस्प्यरा काम से कम ३००० वर्ष पुरानी हो जानी है। यह बताना होगा कि कथा के कुछ भाग महाभारत में भी आते हैं, जिसका मूलक्य, ज्योतिय बाह्लीय गणना के आधार पर हेंगा पूर्व १४५० के प्राचीन की गा

"रीमिला यापर जैसे कुछ इतिहासकार यह प्रिनगिदित करते हैं कि असली धुंदा उस त्रेना-युग का तिथि-निर्णय है, जब राग का जन्म हुआ बताया जाता है। त्रेन ता-युग (द्वापर तथा) कितियुग से पट्टेन आना है और कित्युग ईसामूर्व २१०२ से गुरू हुआ बताया जाता है। इन सोगो के अनुगर, चूँकि युरागितक दृष्टि से अमोग्या ना स्वान ईमा पूर्व २०० से पट्टेन आबाद हो नहीं था, हिन्दुओं ना दावा ऐतिहामिक तीर पर मही नहीं है।"

"किन्तु इस मुद्दे पर प्राचीन इतिहास के कुछ विद्वान मानते हैं — जैसे डी बढी ० कोसम्बी जो भारत के ज्येष्ठतम मानमैवादी इतिहासविद् रहे हैं—कि 'युग' की अवधारणा, एक ही वर्ष के चार भिन्न खण्डो के रूप मे समझी जानी चाहिए, जो कि चार मुख्य ऋतुक्षो तथा उनकी तास्कालिक कठिनाईयों एवं सुखो से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में त्रेना उन ऋतुका प्रतिनिधित्व करेगा, जब राम का जन्म हुआ। जैसा भी हो, हम इतिहासविद् बिना कोई पक्ष लिए साफ मस्तिष्क से यह मानते हैं कि चुकि रामायण एक महाकाष्य है, उसका विकास विश्वकीश की तरह हुआ है। उदाहरणार्च बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड उसमे अन्य काण्डों की अपेक्षा बाद के काल मे जोडे गये। अन्य कुछ हिस्से भी इस तरह दिकास की प्रक्रिया में जोडे गये हो सकते हैं। हम यह तथ्य भी अच्छी तरह समजाते हैं कि यह एक काव्य-नाहित्य की रचना है, अतः मुख्य कवा का काब्यात्मक असंकरण पूर्णतमा स्वामात्रिक है। इसी तरह हम जानने हैं कि सभी महाकाव्यों में लौकिक तथा बलौदिक (अति प्राकृतिक) का अनिवाय मिश्रण होना है, चाहे वे भारतीय हो या अभारतीय। हम यह भी मानते हैं कि प्रत्येक युग मे अब ऐसी केन्द्रीय कयाओं का पुनकंपन होना है, तो उपमे समकासीन स्थित के चित्र आसानी से प्रक्षिप्त हो जाते हैं। यह तुलसीदास के रामचरित मानस के मामले में हुआ है और रामायण के बन्य संस्करणो में भी ऐसा हुत्रा है। महाभारत तथा बाइविल भी इमके अपबाद नहीं हैं। इनमें से हर रचना नमय कम ने प्रक्षेपों तथा परिवर्तनों के जरिये विकमित होती आयी है।"

"अन हम इतिहासविद्" लौकिक से अलौकिक को छाटने, अलग करने की कोशिश करते हैं। 'मूल' से 'प्रक्षिप्त' को और 'बीज' से 'विकास' की पृथक् पह-चानने का यस्त करते हैं, ताकि मूल केन्द्रीय आशय का पना चल सके । इसके बाद प्रमाणों के मुख्याकन हेतु हम निम्नलिखित प्रश्न उठाते हैं"-

"क्या सपूर्ण कथा काल्पनिक है, या कम से कथ मूल, केन्द्रीय या बीजस्प

क्या, सत्य घटना हो सकती है ?"

"इम सदर्भ में पहले हमें रामकथा के अलौकिक अथवा धर्मशास्त्रीय अश की अलग श्रेणी बनानी होगी। इन्हें कठोर ऐतिहासिक शर्ती पर, यानी कान और स्थल को दृष्टि में न तो हम प्रमाणित कर सकते हैं, न अप्रमाणित । लेकिन इतिहासविदो से इसकी अपेक्षा भी नहीं की जानी । इतिहासविद् तथा जन-माधारण साफ तौर पर यह जानते हैं कि सामाजिक यथार्थताएं इन ललीकिक या धर्मशास्त्रीत्र विश्वामी पर व श्रद्धाओ पर आधारित होती हैं-वितस्वत: ऐतिहासिक घटनाओं के। यह हिन्दू महाकाव्यो-रामायण तथा महाभारत के बारे में ही मही नहीं है, बल्कि मधी यूनानी और रोमन महाकाव्य ऐसी अलौकिक श्रद्धात्रो, आस्याओं से भरे हुए हैं। फिर भी ऐतिहासिक सत्यो और सामाजिक

यवाचों को दन काव्यों में से अलग छौटा जा सकता है। इस तरह काम करते हुए, हम यह मलीमीति जान लेते हैं कि राम के जन्म की सिख नहीं किया जा महता, कम ते कम में ता युग में जन्म को। अतः उससे यह समझ कर बरतना होगा कि यह महाकाव्य का ऐसा हिस्सा है, जी मूल को अवाह प्राचीनता प्रदान कम्म है।"

"ठीक यही बात तब होनी है, जब हुम 'अवतार' की अवधारणा पर विचार करने लगते हैं। यह दिनहास का ऐसा विषय न तो कभी रहा है, न रह सक्ता है, जो पचाञ्च के वर्षों की कालगणना के दायरे में का सकता हो।"

"कभी किसी इतिहासविद ने, किभी भी धर्म में, गणना का यह माप लाग् मही किया है, चाहे वह ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम या जैन अथवा बौद्ध । ईसा मसीह कैसे पैदा हुए ? पश्चित्र मेरी द्वारा पुरुष-संयोग के विना हुई अलीकिक गर्भ-धारणा से । बुद्ध कैमे पैदा हुए ? माया देवी के नितंश भाग से । अब डॉ॰ धापर या डॉ॰ गीपाल की ही इन्हें ऐतिहाहिक घटनाओं के रूप मे सिद्ध (अथवा असिद्ध) करने दीजिए। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ईसा और बुद्ध मानव प्राणी के रूप मे विद्यमान रहे, चाहे वे कितने ही श्रेष्ठ और अलीकिक रहे ही । ईसा की भी देवत्व प्रदान किया गया, जैने राम की देवत्व पद मिला । बुद्ध की भी भगवान या 'देव' कहा गया। इस तरह हम इतिहासविदो ने 'अलीकिक' को छाँट कर अलग कर दिया (हुम जानते हैं कि मानव प्राणियों को अपने श्रेष्ठ सामाजिक अथवा धार्मिक नेताओं पर अलौकिकत्व आरोपिन अथवा प्रक्षिप्त करने की आदत होती है।) ताकि दो तरह के मत्यो तक पहुचा वा मकी —ऐतिहासिक घटनाओ तथा सामा-जिक यथायाँ तक । हमारे लिए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है । दोनों ही सामा-जिक इतिहास के लध्य है। वस्त्त अधिकाश सामाजिक यथार्थ जीकि वार्मिक आस्यामो और बाधरणो से उत्पन्न होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा भी ज्यादा ऐतिहासिक मुख्य रखते हैं, क्योंकि सामाजिक यथार्थ, अधिकाश जन साधारण को, अधिकाश समय छते गहते हैं, जबकि ऐतिहाहिक घटनाओं का ऐना प्रभाव विरला ही होना है। राम के सत्य की मानव इतिहाम में विद्यमान इन तुलनीय रियतियो की रोशनी में ही देखा जाना चाहिए।"

जैन-तीथँकरो को परम्परा के आधार पर भी हवी अताब्दी ई० पू० तक के अयोध्या के अस्तित्व तथा इतिहास की स्थापना के साहत प्रस्तुत किये गये हैं।

भयाध्या के आसतत्व तैया इतिहास का स्थापना के सादद प्रस्तुत किय गय है। जैतों के २४ तीर्थंकर हुए हैं विजानें अनिम तीर्थंकर महावीर हुए। इन्हें बुद्ध के समजाजीन (६ वी शताब्दी ई० पू०) माता जाता है। उनके एक पूर्ववर्ती

तीर्यंकर पारवंनाथ ये जिन्हें द्वी या स्वी शताब्दी ईं पूर के ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि तीर्यंकरो की परम्परा ऐतिहाहिक है। इसी जैन परम्परा के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं, पंचम और चौदहवें तीर्थंकर अयोज्या में हो जन्मे ये। ये सब ईस्वाकूवण के ही थे जिनके यीराम भी थे। जैन परम्परा मे वैदिक युग से, भौर्य व गुष्तवश एव तुर्क अफयानी तक निरतरता के सकेत मिलते हैं। जैनो की अपोध्या मे उपस्थिति से संबंधित पुरानात्विक अभिनेख ४ शताब्दी ई० पूर्व के हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि उनके प्रथम तीर्थंकर जहाँ उत्पन्न हुए उसे काल्प-निक दंग से खोजा गया। और यह समझना हास्यास्पद मा लगता है कि अपनी निरतर उपस्थिति के साथ वे अपने पाँच तीर्थकरों के स्वान को ही भूल गये और भूल से यह प्रनिष्ठा अयोध्या को दे बैठे । क्या जैन तीर्यंकरो ने अपनी परपरा को स्वयम् ही खण्डिन कर दिया? और क्या उसी ममय राम तथा विक्रमादित्य ने भी वही किया ? इस प्रकार का अनुमान, अयोध्या नगरी की हजारो वर्षों के प्राचीन महरव की सभावनाओं और मामान्य बृद्धि से निरूपित करने पर समीचीन नहीं लगता ।

अतत: हम दम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाल्पीकि की रामायण के पीछे राम की कोई भी कहानी बयो न रही हो, लेकिन प्रवी शताब्दी से, जब विक्रमादित्य ने अयोध्या मे राम (विटल) मन्दिर का निर्माण कराया और इस नगर का नाम कथित रूप से सबोध्या रखा, चाहे वह पूर्व परस्परा के अनुसार हो या किसी नयी स्पापना के लिए हो, अयोध्याराम की पूजाका केन्द्र रहा है। अत जब वाबर के लोग

अयोध्या पहुचे, तो उन्हे शताब्दियो पुराने और कट्टर रामीपासक वहाँ मिले । यहाँ हम मनल के ऐतिहासिक हिस्से पर आ जाते हैं । पहला प्रश्न हैं : समूचे

विवाद में विभाजन रेखा श्रीचने वाली वह तिथि कीन-मी है ?

यह है ईं० म० १५२८ का वर्ष, जब बाबरी मस्जिद बनी।

दूमरा प्रक्रन है : क्या मस्जिद के निर्माण स्थान पर पहले मदिर था ? यदि हा तो उसकी निर्माण तिथि बया है ?

इम संबंध मे अ० ने० बि० के इतिहासज्ञ निम्न निष्कर्ष पर पहचते हैं . अभी त्तक कोई भी ऐसे विश्वसनीय स्त्रोत प्राप्त नहीं हो सके हैं कि बात्रशी मस्जिद की एक महस्वपूर्ण रामम्बिर सहवाने के बाद वनवामा गया। यह भी संदेहास्यद है कि इस संबंध में बाबर की भी कोई भूमिका थी। इस विषय में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर कराया गया, जहां पहले मदिर दना हुआ था।

"मदिर के दरवाजे के बोनो ओर जो इवारत पाई जाती है, उसके अलावा ऐसा कोई और साक्ष्य नही है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वादर की ओर से किसी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। श्रीमती बीवरिज ने--जिन्होंने सर्वप्रथम 'बाबरनामा' का अनुवाद किया, उपरोक्त लिपि के अनुवाद को प्रस्तुत किया है। उसमें इस प्रकार उल्लेखहैं कि, "बादबाह बावर की आज्ञा से—जिसका इसाफ स्वर्ग की ऊँवाइयो को छूता है, मीर बख्धी ने अद्धृतदैवी स्थान—फरिस्तो के स्थान का निर्माण कराया।"

"अभिलेख मे केवल एक सामंत भीर वहशीका उन्लेख पिनता है। उससे यह कहो भी नहीं मिनता कि महिल्ब को मन्दिर के स्थान पर बननाया गया और न ही वादर की आत्मकवा में अयोध्या में किसी मन्दिर को व्यक्त करने का उन्लेख है।"

"आइने अनवरी में अयोध्या को 'रामचन्द्र की पावनस्पत्ती' के रूप में वर्षित किया गया है। इसमें मुला से जन्मे राम के आध्यारितक एव राजसी धोनी ही रूपो का समन्दित रूप प्रस्तुन किया गया है, नेकिन कही भी जनवर से बार्च बादर द्वारा मंदिर के स्थान पर मस्त्रित के निर्माण का उत्सेख नहीं है।"

"यह और भी दिलचस्प है कि अकबर के समकालीन तुलसी दास जो इसी क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं, तथा राममक्त हैं, गम जन्म-भूमि के स्थान पर बने किसी मनिवर के तोडे जाने का उत्पेख नहीं करते।

"मियर गिराकर मिलव बनाने की यह कहांनी उन्तीसकी मताब्दी में प्रचलित हुई और सरकारी बहीचातों में आयी और यही तस्य अन्य लोगो द्वारा वैग्र ऐतिहानिक साध्य के रूप में उद्भुव किए गए। विटिय अभिनेखों के आधार यर इस क्षेत्र के सम्रंघ में मिलद गिराने की कहानी, बिया किसी खोज के, एक ऐतिहानिक सच्चाई के रूप में परिणत कर दी बई।

ज ॰ ने० वित के इतिहामश्रों ने इसे 'क्टूट वालो और राज करी' वाली विटिम क्यांनी का प्रतिकत्त बनाया है। वन्होंने यह भी कहा है कि, मुस्तिम सामक मदैन, स्त्रामार्थिक कर से हिंदुओं के तीर्थरपानी का विरोध व विकास करते रहे हैं — यह बारणा ऐतिहासिक साहभी हारा सबैव प्रमाणिन नहीं होती।

"मुस्लिम नवायो की संरक्षकमा में अयोध्या का विस्तार हिन्दू तीयें केन्द्र के क्ष में क्षा। नवावी भासन कायस्यों पर निर्मंद या और उनके सैन्य वर्ष में मैं वि पंची नागा वैदानियों का अमूरव था। नवायी भासन पद्धित की यह विमेशवा कि वे मन्दिरों और हिन्दू-तीर्मस्थालों को उपहार प्रदान किया करते थे। नवाय सफदरजंग के दीवान ने अयोध्या के मन्दिरों का निर्माण करवाया और उनका जीर्घोद्धार भी करवाया। सफदरजग ने अयोध्या में हुनुमान पराड़ी पर मन्दिर बनाने के जिए निर्माण अध्याहा को जमोन प्रदान की "हिन्दू-मुस्लिम सराडे के समय भी मुस्लिम भासको ने दुब्ता से मुस्लमानों का ही साथ दिया हो, ऐसा नहीं है। "अपि"

इस पर हिन्दू पक्ष का कहना यह है---

"हिन्दूधर्म को विनष्ट करने और इस्लाम का प्रचार करने के दृष्टिकोण से

मुस्तिम भापक हिन्दू मन्दिरों को नष्ट कर उनके स्थान पर सस्त्रियों का निर्माण करते रहे हैं—यह ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होने अयुरा, वृत्यावन, वाराणसी, नातदा वादि पर आक्रमण किया और वहाँ पावन स्थतों और मन्दिरों को तुड्या-कर सम्त्रियें दनवाई। उन्हों के पर्योशहाँ पर चलते हुए बावर ने अयोध्या में ११२६ ई० से अन्मर्श्वा सन्दिर को तुड्याकर वादरी मस्त्रिय का निर्माण करताया।"

"प्रामाणिक मुस्लिम अफिलेको से यह तथ्य प्रमाणित है कि १६५५ से पहले भी इस मस्जिद को 'मस्जिद-ई-जगस्थान' तथा 'सीता स्मोई मस्जिद' कहा जाता स्वा संतित रमोई दमी परिसद में एक पावन स्थान है। इस तथ्य का बिटिगों की कुटनीनि और कुटनीनि के कोई तकब नहीं रहा है।

#### मस्जिद में प्राचीन मदिर के अवशेष

डॉ॰ स्वराज्य प्रकाश गुप्ता ने मन्दिर को तुडवाकर प्रस्तिद बनाने के गभीर पुरातास्विक साक्ष्य प्रस्तुन किये हैं। ये इस प्रकार हैं---

"बावर पूर्वकाल से यहाँ गिवर होने के कलासक एव पुरातास्विक साध्य उपमध्य है। मस्त्रिय में ऐसे १४ स्तम मीनूद हैं, जिन पर इस मस्त्रिय की इमारत का एक कररी हिस्सा टिका हुआ है। ये स्तम स्त्रिय जावस्त्र और कुमारक तक पाया जाता है। यह शश्य रिहासस्पनि खेल में बच्चा से गढ़बाल और कुमारक तक पाया जाता है। इस कोत्रों के मसियों में इसी एक्यर से गाड़ी हुई मृतिया रखी गायी हैं। ये देशी से १२कों शातास्त्री में बती हैं। इसी तरह के दो और स्त्रीम जाते काले तरवार से बने हैं, एक मृतिसम अतिकाय कवसे अव्यास उर्फ मृता आशीका के मस्त्री की याल में कररी हिस्सा नीचे करके गाढ़े हुए हैं। इस अभिना पर परपरा से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उतने ही तस्त्राक्षा हुक्मारानों को असम्बागन का भारित हुब्बाकर मस्त्रिय बनावा के लिए उकसाया। विभिन्न आधुनिक इतिहासकारों ने, जिनमें 'अयोध्या' के लेखक हैस बेकर भी खानित्र हैं, इसका उर्लेख किया है।

स्तभो के तमवर्ती हिस्सो में 'पूर्णपट' या कुष अववा पविक-अतपात्र उस्कीर्ण है। इस पर सेको और फूक्यरियों की विक्षेत्रिक नक्काची है। इसमें से एक स्वावदी कमन उपता दिवाया गया है। एक स्वाय के अध्योगीय अंगेर्य में एक दर एक नारी आर्क्डात (विभाग ११-२० सेंठ मीठ कसी) विभाग मुद्रा में अब भी दूर्यमान है, हांचाहि वह काफी भाग विश्वति में है। ब्रास्टर्तम भी, इस्ती संभी वाले परवर का बना है। यह ११४ कें मीठ नव्या है और उपर संभी विकार उपरोग माजिया है। हमा कि सामें प्रकाश कामीनीयर आला है कि उसी का बढ़ी मनुष्याकृति विवाद सेती है। मृति के हाथ में विकृत तथा शिर

पर मुद्र है। गले में बनमाला है। बाले के उत्तर दो संजावटी बद बचे हुए हैं। दाहिता बद उमनी हुई बेन का निर्देश करता है, बाये में पाँच देव-कन्याओं अथवा अपमां के अकृतियाँ हैं। गवते उत्तर वाली आकृति वास्तव में 'शावमिककां को है। इस नारी-मूर्ति ने एक पुष्टित बूल की डाली को झुकाते हुए एकड रखा है। प्राचीन भारत में यह बीडों तथा गैर वौडों द्वारा समान रूप से प्रमुक्त एक संक्रिया प्रमित्न था।"

वीं जुरात ने आंगे जिखा है — "इस सभी का तिथि निष्यं उस विज्ञान के ब्राह्मर प्रश्नित ने आंगे जिखा है — "इस समि का तिथि निष्यं उस विज्ञान कहते हैं। यदि हम समायट के इस विभिन्न तरंगे को साजधानी के देवें — जैसे देवों की किएम को, करवा के शाहर को निर्मा को, सरी-माहतियों को, कमानों के आतंतर तथा प्रसत्य जैसे स्थाप्त बाहनीय सालागे को—तो हम इस निष्कर्य पर पहुचते हैं, कि ये स्टम निष्वित रूप से ११ वीं-१२ वी सदी में उरकीर्ण किये यये थे, लगभग लाउ-नी सी वर्ष पहुचे गैं। सिंध के उसकीर्ण किये यये थे, लगभग लाउ-नी सी वर्ष पहुचे गौनि विज्ञान की इंदि से ये आकार कला-रंतिहास के उत्तर-प्रतिहार या गहुंचना चीं तो के माने आंते हैं व्योकि यह चैंसी बहुंच्याल यासकों के काल में आधिकत कहां।"

इस पर ज॰ ने॰ विं॰ के इतिहासकारों ने आपत्ति की कि, "मान लेते हैं कि ये प्ताप १९-१२ से संदोक हैं, इसका क्या प्रमाण है कि ये स्तंत्र तथा द्वार-स्तप्त बनी सर्मियर के हैं, जो सती स्थल पर बना था और अस्थल कहीं से नहीं लोये समें हैं "

हों। गुप्ता के अनुसार इस तरह के प्राक्तों का सतीवन्नक उत्तर क्षेत्र-पुरानटन विज्ञान द्वारा ही दिया जा सकता है।

"कुछ पुरातस्विवदो द्वारा इस स्थल पर किये गये पुरातात्विक उत्खनन नया

प्रकट करते हैं ?

"१९६६ तथा ११७० में प्रो० ए०के० नारायण (बनारस हिन्दू विश्वविद्या-स्वय) ने अमोध्याके स्थल का उत्खनन करवाया। उन्होंने संयोध्या में शीन

विभिन्न स्थानी पर तीन खदक खुदवाये । १६७५ से १६६० तक प्रो० बी० वी० साल, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक तथा निदेशक, इन्टियन इन्स्टिट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज ने अयोध्या के विधिन्न स्थलो में १४ तक खंदक धुदबाए, निनमे एक जन्मभूमि स्थल पर तथा एक वावरी मरिजव के ठीक पीछे था। पुरातात्विक अनुस्थान के लिए यह कार्य पुरातन्व के सर्वेक्षण के सहित्रों में एक विशास राष्ट्रीय परियोजना के हित्ये के रूप के कराया गया था। इसे केन्द्रीय सरकार ने तब आयोजित किया था, जब श्री० नृष्क हमन विक्षा और संस्कृति मंत्री ये। इस पियोजना का नाम 'रामायण स्थलो का पुरातत्य था। इस चंदकों से निम्न तथ्य उजायर हुए जो हमारे विशासीन मसने पर सीधी रीमनी झतते हैं—

"अपम, इन उत्वनमों में सबसे पहला निवास-स्वानीय स्तर प्राकृतिक भूमि
पर पाया गया जहाँ नारतीय पूर्भाण्य कला के जुन्दर नमुमे नित्ते । इन्हें उरहली
और जुनहत्ती आभा के कुछ उत्तरी काले जनकदार पात्रों को अंगो में प्रधा जाना
है। इन्हें अति उच्च ताप्यान की (१ हवार सैटिवेड) भर्दी में पनाम जाता
या। इससे न सिर्फ उनमें अनोखी चमक पैदा होगी थी बल्कि छातु जैसी अनोखी
ध्वित भी पैदा होनी थी। कई तरह की दैशानिक पद्धियो हारा, प्रिनमें मस्का'
संगीधन कुछ रेडियो-कावन हेटिय भी आमिल है—इनका तिथि निर्मय किया
या। इस मुस्मण्डी का कान ईसा पूर्व चवी-१वी, जतान्त्री से बाद का नहीं
सिद्ध हुआ है।

"डिनीय, जन्मभृति प्रस्जिद क्षेत्र के लगभग लगानार मानव विकास के १०वीं सदी तक के स्तर-चिह्न पांग्रे जाते हैं।

"'तुर्वीप, ११वी सदी में पकी हुई ईंटो के न्तमनुमां बींचो या चीकोर — मान्यत्तकों की मानिका निर्मित वाची गयी है। यह १०वी सदी सं पूर्व की इमारत के अवतीप के तराश कर बनायी गयी है। इस तत्तो का उपयोग नीक की खाइयों में भराव के तीर पर किया गया, ताकि स्तम्भों का भारी वोझ जमीन मामानी से संमाल सके। यं आझारतल—(बक्त) निर्वासत बन्न में स्थापित किये गये हैं, जो कि जनभाष्मी में शोधकार्य हुए खदक कोरते समय उजागर हुए। यदि खरक की और बहाया जाता है, तो इस तरह के और साइय मिल सकते हैं।

''बतुर्यं, एक सुनिमित फर्या, जो सफ्तेट मुलाबी चूने का बना हुआ है, तथा देंटी के तजो के मबसे ऊपरी सिरो से कुछ ऊचे स्नर पर है, पूरे खदकसेत्र में आरपार फैला हुआ पाया गया।''

"यह सब इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि, मदिर का दांचा इन इंट के तदों पर बना हुआ या और पामाण-स्तभों के निर्दे, तमका पबका चूने का फर्में बना हुआ था। यह एक अव्यंत विशास स्तभागार का हिस्सा था। हम मौने पर पर्माण प्ररातन्वविद्य निश्चित रूप से मानते हैं कि यदि यहाँ बढ़े मैमोने पर उस्वनन का अवसार निज जाये तो और भी स्तम-तनों के साध्य उसागर हो सकते ३० जन्म-भूमि विवाद

हैं, साथ ही मन्दिर के चूने से वने फर्यों के भी । इस प्रकार के कलात्मक तथा प्रातारिवक प्रमाण दो वाली को सिद्ध करते हैं।"

एक : अयोध्या स्थल की प्राचीनता जाज से अधिक नहीं तो ३००० वर्ष

पर्व की है।

दो : ११वी-१२वी सदी में इस स्थल पर एक हिन्दू मन्दिर बना हुआ या। यह स्थल जन्मभूमि के नाम में विख्यान रहा है। यहाँ अब १६वीं सदी की एक मस्जिद है, जिसमे एक हिन्दू मन्दिर के काले परवर के स्तम लगे हुए हैं। यह स्नभ सुन्दर बेल-बूटो तथा अधिकाश टूटी-फूटी मानवाहतियो से असहत खड़े हैं।

ये कनात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण सकेत करते हैं कि यदि रामायण की केन्द्रीय कया किमी ऐतिहासिक बढना पर आधारित है, तो राम के जन्म समेत ये घटनाए ३००० वर्ष के कालखण्ड में अवस्य घटी थी। आगे, मन्दिर के कुछ स्तम जबकि अर भी यद्यास्थान नजर आते हैं, कई सारे लापता हैं और बाकी पूर्णतया हदस्त कर दिये गये है। समयन मस्त्रिद के लिए चूना गारा बनाने हेतु उन्हें क्ट-गीटकर चूरा कर दिया गया था। कई स्तभी का लुप्त ही जाना समझा जा मकता है, स्योकि मन्दिरों को तोडने के पीछे एक पद्धति पायी जाती है, पहले गर्भ-गृह (मैक्टमसैक्टोरम) मुख्य मूर्ति के साथ ध्वस्त किया गया और स्तंभी को अन्यत्र उपयोग के लिए हटा लिया गया। फिर स्तंभागार की नष्ट किया समा ।

काँ० गुप्ता ने विवाद के इस दूसरे विन्दू पर भी प्रकाश डाला है कि वर्तमान अयोध्या स्थल, सस्यू, जिसे पाधरा भी कहते हैं-के तट पर फैजाबाद जिले में बसा हुआ है -- यह बारुबीकि रामायण की अयोध्या नहीं भी हो सकती है। इस सदेह के पक्ष में उक्त इतिहासविद कुछ बौद्ध साहित्यिक रचनाशे के उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमे इस स्थली की अवीध्या मही बल्कि साकेत कहा गया हैं। अधिकाश जैन माहित्यिक स्त्रोत भी शाय इस स्थान को अयोध्या नही, वितक 'विनिता' और 'साकेत' की सक्षा देते हैं । केवल ब्राह्मण साहित्य में अयोध्या की नहीं-नहीं मानेन कहा गया है। इन विद्वानों की दिन्दें में यह दो नाम एक दूसरे से बहुत दूर स्थित दो भिन्न नगरो के नाम है।

"यहनी बान यह है कि, सानेन (जैन व बौद्ध पुलको मे) सामक प्राचीन नगर नीशल नामक प्राचीन राज्य की गजधानी थी, उसी कोशन की जो बूद-काल के गोलह महाजनपदो में एक या। अर्थात् ई० पू० ६वी अताश्दी, शायद उपसे भी १०० माल पहले - जैन व बौद्ध महिन अनेक साहित्यिक स्रोतों के अमुमार यह महाजनपद बुद्ध पूर्वकाल के थे। बाल्मीकि रामायण के अनुमार अयाध्या कांशल साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ राम क निता दशरय सहित दृष्टवाक् राजवश के अनेक पराश्रमी नरेशों ने राज किया था।"

"तो बया कौशल सहित बल्य सहाजनपदों से दो फिल्म-फिल्म राजधानियाँ रखने का प्रचलन था? दम प्रकार का कोई जदाहरण तो हमारे पास नही है। अतः वे दोनों एक ही नगर के दो नाम होने चाहिए । कुछ बोद्ध सुत्र ऐसे भी हैं जो महीं-कही साकैत के लिए 'बयोध्या' शब्द का इस तरह प्रयोग करते हैं, जैसे दोनों नाम परस्पर परिवर्तनीय हो। असत में भूवी सांसी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्याना प्रचलत करते हैं, साकैन का न 1; बहु है ए-यो-दो। साफ है कि यदि सांकित बौद्ध नगरी थी, जो हिन्दू नगरी अयोध्या से अलग च्यान पर मोजूद थी तो बौद्ध सम्यासी ह्यानसाग 'वाकैत' शब्द का चीनी सरकरण प्रस्तुत करते हैं, साकैन का न 1; बहु है ए-यो-दो। साफ है कि यदि सांकित बौद्ध नगरी थी, जो हिन्दू नगरी अयोध्या से अलग च्यान पर मोजूद थी तो बौद्ध सम्यासी ह्यानसाग 'वाकैत' शब्द का चीनी सरकरण प्रस्तुत करते न कि 'बयोध्या' का। आखिरकार वह मुख्यतः नगर के बौद्ध प्रतिदानी का बर्णन कर र है थे।

इसमें आश्चर्य भी कोई वान नहीं है। वाराणसी नगर को 'काशी' भी कहा जाता रहा है और साराण्य काशी लेज में स्थित था। जब कि प्रयाग उस स्थान का नाम पा, जहाँ आश्चम और मन्दिर वने थे, प्रतिस्थानपुर वह स्थान प्रा, जाता नाम पा, जहाँ आश्चम और मन्दिर वने थे, प्रतिस्थानपुर वह स्थान प्रा, जहाँ आस जनमा रहती थी, सोनो ही स्थान प्रयाग सेत्र में स्थित थे। हमी प्रकार पाटिलपुत्र अर्थान बिहार के आधुनिक पटना को प्राथीन साहित्य में हुनुमपुर के नाम से जाना जाता था। असल में अथीध्या का एक नाम और भी था। विनिता निमें जैनियों न कई वार प्रयुक्त किया था। वसे प्रथम रीथँकर का जम्मस्थार कहा जाना है, जिन्हे आदिनाथ था ऋपवादेव कहते थे। कहते हैं कि बुद्ध की तरह महाजाना है, जिन्हे आदिनाथ था ऋपवादेव कहते थे। कहते हैं कि बुद्ध की तरह महाजाना है, जिन्हे आदिनाथ था ऋपवादेव कहते थे। कहते हैं कि बुद्ध की तरह महाजान थे, जिन्ह स्थान पर आये थे। अतः इन सभी समानताओं के साथ, अयोध्या नगायी व लेत के काम अथा खड़ थे। हुछ वर्ष किसी एक खड़ का (section) सरक्षण करते थे, तो अन्य धर्म किमी अन्य खड़ का, और उन्हें पृथक नात दिये जाते थे। विन्यु वे सभी मुन्त रूप से एक ही साव-निवास को से संस्थित होते थे।

भारत में बीद, जैन व बाह्यण साथ-खाथ, अयल-व्ययन, और एक नही अने क क्यामी पर रहने ये। एकोदा से इन तीनो धर्मों के चहुत्त काट कर वनासे बसे अनेक मीरद सौजूद हैं। समूदा, कीशास्त्री व काशी में भी इन तीनो धर्मों के स्वचेप हैं। यदि साजेब-विनिता-असोध्या में भी यही स्थिति हो तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।

बस्तुन: प्री भद्दी के गुप्रसिद्ध संस्कृत विविकानियास ने अपनी प्रसिद्ध कृति रमुवंद्यम् में दोनों नाम परस्पर विकत्न के रूप में प्रयोग विये हैं। प्रश्नी सदी के गुप्त राजवण के समार समुद्रगुण ने अधिक्रा में विष्णू मन्दिर की नीव रगी थी, यह बात दस्तीर्ण तेख में बाति है। वह भवता सदिगिन ब्राम्ट प्रस्ता संस्कृतिक मा मा का भक्ता है। वह भवता सदिगिन ब्राम्ट स्वार स्वार स्वार प्रस्ता स्वार का मक्ता ने प्रसान में स्वार हमार्ग सिंह में अनेक एतिहासिक प्रमाण हैं, जो निद्ध करते हैं, १५०० वर्षों से प्रयोग्धा को अभुराम का जम्म स्वार साना प्रयाग था, और सोवेद क्षत्र इसी नगरी के लिए

प्रयुक्त होता या। यह दोनो नाम एक ही स्थान के हैं।

"इसी तरह 'पंत्रा' शब्द पाली—बीढ पंत्रों के, कई बार अन्य निदयों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, सिर्फ 'पंत्रा' मदी के लिए ही नहीं। एम-मीनियर मिलियम्म के सिरहत-पंत्रीजी शब्दकोष में 'पंत्रा' का क्यों बताया गया है, 'दिश्वर 
योक्षर' क्यांत तेजी से मागने वाली। स्पटत्या गंवा शब्द किसी भी नदी के लिए 
प्रयुक्त हो सकता था और होता था। बाह्म ग्रंबों में अनेक मिथकों हारा गंवा 
का सानवीकरण हुआ और यह शब्द एक नदी-विशेष के लिए प्रयोग में आने 
सत्ता। किंद्र यह बंधन बौदों के लिए कभी पूर्ण कप से लागू नहीं हुआ। जनसाधारण में 'पहले भी और काल भी 'वाग' शब्द का प्रगोग 'विवंत्र नदी' के लिए 
हिक्या जाता है, केवल भाग उस नदी के लिए नहीं किया जाता वो गंगीजी से 
निकल कर गंवा-साय से जा मिलती है।"

ज । ने । वि० को दित्तहाको की राथ से तुससी दास बस्तुत: एक महान रामफ्त थे । यह वृदवायुक्क एवं तर्कसंयत रूप से कहा ना सकता है कि राम-मिरिंद की हबस्तता को पंकर तुससी की गीक-संदेप्त स्वर में आके श एवं नियेश करना चाहिए था। इस पर प्रो० धान का कहन है—

"दुलसी ने असब्य मन्दिरों के विनाश और मस्त्रियों के निर्माण को स्वा-माधिक रूप से पर्वाया होता हो उनका बाबरी मस्त्रिय के प्रति ग्रान्त रहना महत्त्व का विषय होता। केकिन अब इस विख्यात कवि की रचनाओं पर इस सदर्भ में दृष्टिपात करना महारा शस्त्रवा में पेंगुइन पक्षियों और अंटानिटका में केंद्रों की खोजना है।"

डॉ॰ धारर का कहना है कि डॉ॰ गुण्ना के बावे के विपरीत प्रो० लाल ने स्वार (प्योट में इन स्वाधारों को जिल नहीं किया है। इस पर डॉ॰ गुण्ना ने विषय कि जिल रिपोर्ट की बात डॉ॰ धारर कर रही हैं, वह डॉ॰ लाल की १०५०-७० के छपी अति सक्षित्व रपट है। २७ जुन, १९०६ को भारतीय पुरातल सर्वेक्षण को विष्य गए प्रो० लाल की आधिकारिक, अधिक विस्तृत रिपोर्ट : 'आर्केताओं आफ दि रामागण धाइट्स प्रोजेवट—रहन, जैनेसिस एक प्राथमी अपने दि रामागण धाइट्स प्रोजेवट—रहन, जैनेसिस एक प्राथमी आफ दि रिजार्ट्स के पूछ १० परा में प्रो० लाल ने स्वयट विचा है —

"इन दि जनस्पृति एरिया, दि अपप्पोस्ट लेवेस्स आफ ए ट्रेंब, देट ले इसी-दिएटसी ट दि साउप आफ दि बावरी मस्जिद, ब्रॉट टु दि साइट, ए सिरीज आफ दिक विल्ट वेसेज दिव एपिडेंटसी कैरीड पितसे देयर आन । इन दि कस्त्रृवगन ऑफ दो वास्त्री सिन्जद ए प्यूस्टोन पितसे हैड दीन प्रूप्ट हिल में हिन कम फाम दिस प्रेसीडिंज स्ट्रुब्बर ।" अर्थात् "श्रीराम अन्मपृत्ति कोन में हिन को और दादरी मस्जिद के ठीक वसस में पोले की चुंदाई में उत्पर से स्तरों से कई एक ईटो के बने आधार प्रकाम में आपे हैं जो स्वय सिद्ध है कि इन पर स्तम खड़ें किये गए हैं। वावरी मस्जिद के बनाने में पत्थर के जो थोड़े से स्तंभ काम में लाए गए थे, वे इससे पहले के बने भवन से निष्ण गए होंगे।"

त्रो० आरं० एम० धर्मा ने डॉ॰ गुप्ता पर यह लालेष नगाया कि अयोध्या मे हुई बोनी युदाइयों की किसी टीम से ने मही थे। इस पर डॉ॰ गुप्ता कर कहातों हैं, "हमवादेव मवाह" रहा हूं कि नहीं इस बात की पुष्टिन ने स्वयं प्री० भाल से रिक्सी के पुराने किले में स्थित पुरावस्व अस्मनन विभाग में जा कर कर की किसी टीम से स्वयं पुरावस्व अस्मन विभाग में जा कर कर की किसी टीम से स्वयं पुरावस्व के साल की कराये पर्धी की खुदाई हो रही थी, जिसने कुलक्षेत्र विश्वविद्यास्य के डॉ॰ केस स्वानों भी ये, उनके दास की बन रही धर्माला में कनाती के बीच में रहा था या नहीं।"

डों० पापर का बचाव यह है—हेंटो के बने स्त्रप्रामारों की बिना पर मीचर का दावा नहीं किया जा सकता। ये स्त्रमागर किसी हॉल या बरामदे के हिस्से भी हो सकते हैं, जो मस्जिद के साथ बनाए गए हो।

भा हो। सकत है, यो भारत के ताय बनाए पर हा।

जिन समी पर कर हिल्दू धार्मिक चिन्हों को बौं जुम्ता ने जिक किया है,

उनके बारे से खाँ व्यायर का कहना है कि से चिन्ह किसी भी तरह रामायम या

राम से जुने हुए नहीं हैं। स्तको पर यक्ष, वेकक्त्या, गण सादि के पिन्ह हैं, जो

मिसी जैन महिर से भी गाये जा सकते हैं। त्रोव गर्मा के अनुसार रहनों में

मा, मिन्नूल आदि के रयान है, जो खेन मन्दिरों के आमवीर पर पाये जाते हैं।

इससिए यह रामानिवर तो ज्या कोई वैध्यव मन्दिर भी नहीं या। भी व गर्मा के

अनुसार वयोष्ट्रा में बौंड मठ-पन्दिरों को प्रसार थी। बानरी महिनद के जिन

स्मामारों को हिन्दू-मन्दिर का अवधेय कहा जा रहा है, वे बौंड स्तुर को तरह

है। इस्तमी पर 'सामानिका' जैसे बौंड चिन्ह हम वात की और संस्ट करते हैं

कि बावरी महिन्द का परिगर कभी बौंड-मठ रहा होगा।

क बाबरी महिनद का परिनार कभी बीळ-मठ हुए होगा। किस्तु त्रो॰ मानी के सादय कां॰ यागर के वामप्यी हर्षित्रसेत वादी पक्ष को मनबूत नहीं करते। वे स्वयं भी कर से कम दुलगा तो क्षेत्रसंत्र करती हैं कि कोई न कोई मानित्र या गीर-इस्तामी पूजा स्थल वहाँ गा। अब चाहे कह जैन या गैब रहा हो या बीळ। और महिनद से उसके अवगोरों का उपमोग हुआ था।

### ४. अदालत-दर-अदालत

वंता कि हमने पीछे देशा है, नवाब बाबिदलमी बाह और लगेज रेसिकेंट की मध्यस्थता से दोनो संत्रदायों के मुख्य लोगों में बनदीता हो गया। सनतीते के अनुसार वहीं दोनो सप्त्रदाय के लोगों की पूजा की अनुसति दे दी गई। वेकिन यह सनदीता ज्यादा दिन तक चल न सका। १०५७ की कांगित के समय यह ब्यवस्था फिर असन-प्रस्ता हो गयों।

नवाब ने संतुर्ण राम क्रांसपूर्ति ने हिन्तुओं को अधिकार देने का वायदा किया या। विकित १७ की आमित कुचल देने के बाद अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुस्तमानों के अलग रखने की सीबी-पनाशी नीति बनाई। इसी के तहत् सरूर्ण जम्मपूर्ति पर हिन्दुओं की अधिकार देने के बदले उन्होंने महत्वों को 'नाद्वेल पूर्ति पर निधकार दे दिया और उन्हें बावदी मरिजद के सामने एक चत्रुतरा, राम जनस्यान के क्य में बनाने की आहार देवी। 'बावदी मरिजद दें। इस स्थान को दूर रखने के लिए एक धीवार खड़ी की गई। १८०६ के बाद मुसलमानो को क्षेत्रस उत्तरी हार से प्रमेश की जन्मति दी गई।

इस विवादास्यद स्थान पर हिन्दू मनियर बनाने का प्रयास जनवरी सन् १०६५ में किया गया। एक हिन्दू महंत रपूबीर राम ने उपन्यायाधीम फेनावाद से, उसी स्थान पर, जहाँ नावरी मस्त्रिक क बाहर हिन्दुओं को पूत्र करने की अनुमति दी गई थी, एक गरिन्द कानिय को बनुमति प्रीती। फरवरी १०६५ की सब वन ने यह मीं बारिज कर दी बोर कहा कि मनियर मस्त्रिक के श्वयधिक समीप हो जायेगा। इसने वाद इस नावेक के लिए जनपर न्यायाधीय से, मार्च १०६५ को से वर्गाक की सीए जायेगा। इसने वाद इस नावेक के लिए जनपर न्यायाधीय से में जी जन एक हैं ए ए वीमियर ने जरने जावे प्रतास किया था—"यह दुर्माय की वात हैं कि ऐसे स्थान पर मस्त्रिक वादी हैं। के हिन्दुओं का पवित्र स्था रहा है। हैं कि स्थान पर मस्त्रिक वात ३५६ वर्ष हो ने कि हिन्दुओं का पवित्र स्था रहा है। वितर के दिन से हो चूने हैं, इस दवा में कदम उठाने के लिए, जब वहत देर हो चूने हैं।"

मस्जिद को लेकर साम्प्रदायिक दगे सन् १६१२ ई० और सन् १६३४ ई० मे

हुए। १९३४ का 'दमा' वकरीय त्योहार पर की गई योहत्या को लेकर हजा। के इसमें सैकड़ों मुसलमानों और हजारों हिन्दू मारे गये। हिन्दुओं के आक्रमण से मस्त्रित को शति पहुँची। सरकार ने मस्त्रित के बोणॉद्धार का खर्च वहन किया और इस खर्च को यत्वा पहुँची। सरकार ने मस्त्रित के बोणॉद्धार का खर्च वहन किया और इस खर्च को यसुल करने के लिए दण्डस्कर्म हिन्दुओं पर एक विशिष्ट कर लगाया गया।

सन् १९३६ तक मस्जिद को स्थानीय मुस्लिम सम्प्रदायों द्वारा उपासना-स्थल के रूप से प्रयोग किया जाता रहा। बाद में आर्थिक कारणों से मनेक मुस्तकमान फैडाबाद के निकट आ बसे। अयोध्या में मुस्तमानों की स्थिति में गिरावट आई। यही नहीं, जो परिवार मस्तिब की देखमाल के लिए तीनात था, वह अय्ट याया जाने के कारण, उनसे यह प्रभार छीन सिया गया किन्तु किसी अन्य की बहु नहीं सीमा गया। यस्तिब का अनुस्योग नमी से आरम्भ हुआ। कुछ नमीतों के अनुमार मुस्तसानों ने इसे इस कारण से अयदिक मानकर वहाँ नमाज पढ़ना बन्त कर दिया, कि उनके अन्यर हुट्याएं हुई थी।

ब जम जुस्लिस वक्फ ओद्योनियम के अनुसार बैठाए गए जोच आयोग ने यह निर्णय दिया कि बावरी मस्जिद, बावर, जो कि मुग्ती मुस्लसान या, के द्वारा बनवाई मई थी। यह रिपोर्ट राजपन में २० फरवारी १५४४ को प्रकाशित हुई। १९४५ में सिया केन्द्रीय बक्क बोडे और सुन्ती वक्फ बोडे के बीच विदिश्त जब, फैनाबाद की जदासत में मुक्तमा चला। सिविस जग एस० ए० अहसान ने अपने निर्णय में २३ मार्च १९४५ को कहा कि, मस्जिद का निर्माण वावर के द्वारा करवाया गए। या। लेकिन माल्यों के अनुसार मस्जिद, मिया और सुन्ती दोमों मुस्लिम सम्प्रदायों के सक्सो हारा प्रयोग के बाई गई है।

सन् १६३६ से मस्त्रिय का अत्रयुक्त रहना झगड़े का सकेत देता है। २३ मार्च १६४१ को लिखे सिविल जज के आवेषा पत्र के अनुसार, ''कम से कम यन् १६३६ सेन तो मुद्रासमानों ने इस परिवल का प्रमीण किया है, और नहीं इस्ते नमाज पढ़ी है और जब कि हिन्दू विवादास्पद स्थान पर निरन्तर अपनी पूजा करने रहेतें।''

भिरियत से सारे मुस्तिमों की उपेका के विषयेत हिन्दू बरावर उसे महर्व के साथ इस स्थान को मगवान रामचन्द्र जो के जग्म-स्थान के रूप मे पूजते रहे। दिसम्बर सन् १६४६ में कई भी राममक्ती ने भवन के सायने पारिक (पंवयाड़े भर) कोर्जन किया। हिन्दू अन्यूति और विषयास के अनुसार, इस आराधना के परिणाम स्वस्प रहे दिमम्बर सन् १६४६ की वह पायन राजि आई जब मगवान राम की प्रतिमा अद्भुत रूप से मस्विय में प्रकट हुई। इसी प्रतिमा ने मस्विय को हिन्दू विषयास के अनुसार मदिर में बदन विया और मुननमानो

<sup>\*</sup>डां० दौ o लारo आवेडकर: पाकिस्तान अथवा पार्टीशन ऑफ इडिया।

## ३६ जन्म-भूमि विवाद

के शब्दों में 'मस्जिद अपवित्र हो गई।'

इस घटना की रिपोर्ट एक मुलिस सिपाही माना प्रसाद ने अयोध्या याने में प्रातः ह बजे दी । तब एक रेडियो प्रसारण द्वारा मुख्यमंत्री ने सुचना प्रसारित करवाई ।

"कुछ हिन्दुओ ने बाबरी मस्जिद में राजि को उस समय प्रवेश किया, जब मस्जिद सुनसान थी। उन्होने वहाँ एक देवता की प्रतिस्थापना कर दी। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और आरक्षी वल मौके पर है। स्पिति नियंत्रण मे होने के कारण बही १५ व्यक्तियों की पुलिस टुकड़ी तैनात थी, लेकिन उसमें किसी ने ठीक से कार्य नहीं किया।"

अब जिलाधीश के ऊपर लखनऊ से मूर्ति को हटवाने और शान्ति बनाये रखने के लिए दवाब डाला जाने लगा : इधर मस्थिद में प्रवेश करने के लिए दर्शनाधियों की भीड उमड़ने लगी। २३ दिसम्बर, १९४६ को जिलाधीश महोदय ने लिखा।

"बीड ने मस्जिद मे प्रवेश के लिए अचक प्रवास किये। ताला तीड दिया गया। सिपाहियों के पैर कुचलते हुए वह आगे वढी । हम सभी अधिकारियों और ब्राइमियो ने किसी प्रकार भीड को पीछे घकेला और हार पर पहुँचे । साधुओ पर आदिमियो और हथियारों का कोई प्रभाव नहीं पढा था। वडी ही कठिनाई से हमने द्वार पर कब्जा किया । द्वार की रक्षा की वई । और उसमे बाहर से लाकर

ताला डाल दिया गया। पुलिसवल और मजवून किया गया।"

नेहरू सरकार ने इस मामले को न्यायप्रविष्ट छोड़ दिया। मृति तो नहीं हटाई गई, लेकिन ताला डाल दिया, गया । तब से पुत्रारी सोग पूजा बाहर से ही

करते गई। राम जन्मभूमि सेवा समिति ने मूर्ति को वर्ष मे एक बार 'प्राकट्य' दिन (रामनवमी) के अवसर पर पूजा करने की अनुमति प्राप्त कर ली। हिन्द्र कार्यकर्ताओं ने वहाँ अखण्ड कीर्तन आरम्भ कर दिया। मृति अभिषेक के बाद प्रशासनिक बादेश के तहत् साम्प्रदायिक दंगों की आशंका से मवन मे ताला डाल दिया गया। मृति को न हटाने का कारण देते हुए बायुक्त को जिलाधीश ने लिखा कि इससे पून: साम्प्रदायिक सहर दौड़ सकती है: "यदि सरकार किसी भी तरह मित को हटवाती है तो थेरे जाने के बाद जो भी अधिकारी आयेगा, हो सकता है, बहु अपने गुणो के आधार पर कोई ऐसा समाधान ढुँढ निकाले, जो मैं नही निकाल पाया। लेकिन जहाँ तक मेरी भूमिका का प्रथन है, तो मेरे द्वारा इस सदमें में जो वैधानिक समाधान हो सकता है वह यही (मृतियाँ यथास्थान रखना) है। क्योंकि मुझे स्पष्ट आभास है कि इससे व्यापक साम्प्रदायिक दगे एवं जनहानि हो सकती

ž (" जिलाग्रीश का समर्थन संभागीय आयुक्त ने भी किया। उन्होंने उसी दिन मह्य सचिव को पत्र लिखा, "मैंने स्थिति का अच्छी तरह जायजा लिया है और जनमत के बृटियत मैं अपनी पूर्ण मंतुष्टि के साथ एवं दृढताधूर्वक कहता हूँ कि सरकारी अधिकरण द्वारा मृति का हटाया जाना व्यापक येगाने पर माम्प्रदाधिक दंगों को जग्रदाना होगा 'पी॰गी॰ १४५ के तहत् तुम अपना कंप उठायों की संदेगन पुत्रास्थों के स्थान पर अनुकुल पुत्रास्थि की नियुक्त किया जायेगा। के किन भोग और कलेवा को बंद करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसी दौरान हल दृढ निकालने के लिए हम सर्वधानिक तरीको और दोनो सम्प्रदायों को मानित ममर्पक प्रभावशाली व्यक्तियों को सहायता से अपने प्रमात कारी रेखेंगे। जैसा कि सी विचार है, समय के साथ-माद सी उत्तेवना कर हो अभित तब इस समस्या के अस्त के लिए हम कोई साइतपूर्ण वसाया नार हो अभिती और तब

तव अतिरिक्त नवर मैजिन्द्रेट फेबाबाद को जब पुलिस तथा अन्य विश्व-सनीय कोतो से सुनना पिसी कि "पाम जन्म मूमि विवाद पर हिन्दू-मुस्तिम साम्ब्रवाधिक दोन, हमके मालिकाना हक न्यायानय द्वारा घोषित किये जाते का बात्त हैं, और रामकोट खांध्या में बाति एवन् श्रवस्था की रिवर्धि कायम हैं।" बन्हें मवन से सम्बन्धित सारे कार्य मोपे गये। छैजाबाद सह जयांध्या नगरपालिका के बक्यत को प्राप्तकर्ता नियुक्त किया गया। उन्हें २६ दिसम्बर १६४६ को विवादास्य संपति को एका का मार सींचा गया। अन्यक्ष ने ५ जनवरी, १६४० को अपना प्रसार प्रदेश कर निया

जनवरी सन् १९५० को सिविल जश फैजाबाद के न्यायालय से श्री गोपात सिंह विशारद ने एक अपील दायर की । इसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें

सिंह विशारद ने एक अपील दायर की । इसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें जन्मभूमि एवं अन्य संबद्ध स्थानों में पूजा की अनुसति दी जाये । "कि वह सनातन धर्मी अयोध्या का निवामी है । वह सदैव ही भगवान राम-

- ाक वह समातन आम अवाध्या का नवाग है। यह खरव हा नगमान रान-गंदनी की नुत्रा करता रहा है और जनममूमि में देन ते कु चाता रहा है। १४-१-५० को उसे पूजा करते से तथा राम जन्मभूमि में प्रवेश करते हैं (अधिकारी ७० ६ के) अधिकारियों द्वारा रोका गया। उनन स्थानीय अधिकारी हिन्दुओ पर रामजन्म-भूमि पर न बाने के लिए अनावस्थक स्वाव डाल रहे हैं। इन अधि-कारियों की कल १ में एक के अधिकारियों द्वारा मदद की बा रही है। न वी छल १ न ही ७ ते १ को जन्मभूमि जैसे धार्मिक मामजों में दखन करने का अधिकार है।
  - "उसके द्वारा मांगी गयी रियायतें इस प्रकार हैं:
- (क) उसे विभा किसी व्यवधान एवं अवरोध के भगवान रामचन्द्र के स्यान तक जाने दिया जाये !
- (ख) भगवाम रामचन्द्र और अन्य देवताओं की मूर्ति को रामखन्मभूमि स्थान मे हटवाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाये । इस सम्बन्ध में उन्होंने साक्ष्य के द्वारा समर्थित पुषक बावेदन पत्र भेजा,

जिसके तहत १६-१-५० को निर्णय दिया गया कि "सभी पक्षी पर मूर्ति को स्थान

गमा है।

से हटाने के सम्बन्ध मे प्रतिबन्ध लगाया जाता है और पूजा बादि से भी प्रतिबन्ध हटाए जाने चाहिए।"

उन्होंने यह भी दसील दी कि (१) यह अभियोग नोटिस यू /एस =० सी० पी०सी० के अभाव मे दोषपूर्ण था। २५-३-५० तक अधिकारी फ० ६-६ तक कोई भी विराध प्रस्ताव नहीं दाखिल किया गया। ये अधिकारी ये --(६) उ० प्रक-

अधिकारी %० १ से ५ तक-(१) जहूर अहमद (२) हाजी फेकू (३) मोह-

म्मद फालिक (४) मोहम्मद सामी (१) मोहम्मद अच्छन मियाँ ने निम्न आधारों पर १३-२-१६ ५७ को उपरोक्त निर्णय का विरोध प्रस्ताव दाखिल किया-(१) बाबरी मस्त्रिद का भाग जो बाबर के द्वारा बनवाई गयी थी। (२) मुसलमानों के प्रयोग में आरम्भ से ही रही है। (३) सब से वहाँ हिन्दुओं ने कोई पूजा नहीं की । (४) उसमें जो मूर्तियों हैं, उन्हें हाल ही मे प्रतिस्थापित किया

सरकार (७) उपायक्त फैजाबाद (६) सिटी मैजिस्ट्रेट फैजाबाद (६) पुलिस सधीक्षक फैजाबाद। "वास्तव मे सही निर्णय के लिए सर इकवाल अहमद जी अधिकारी (१-५. तक) के विरोध पर विचार करने आये थे, ने भवन के मानाचन की आवश्यकता पर जोर दिया। आयुक्त को नियुक्ति की विधि की १ से ५ तक के अधिकारियों ने भवन के

छायाचित्र निया गया जो आज रिकार्ड को रूप मे उपलब्ध है। २४-४-५० की सी०पी०सी० के अभाव से बहाँ भी इसे दोषपूर्ण ठहराया गया। इस विषय में यह भी कहा गया कि या सी ब्यो ब्सी व अधिकारी ऋ । १ से ५ तक के समस्य स्पष्ट नहीं थीं 1\*\*\*

फोटोग्राफ लेने की अनुमति मांगी जो उन्हें मिल गयी। इसका मानचित्र और

उन्होंने अपने तकों की कृष्णेस्वरी बनाम सैय्यद श्रहमद का आधार दिया। इस उद्देश्य के लिए पहले क्षी यह समझना आवश्यक या कि वादी ने अपने अधिकार का दावा किया है या उसका अधिकार खतरे में है व अमुविधाओं में अभिन्नेरित होकर उसने अभियोग हेतु प्रार्थना की है जिसके सम्बन्ध में यह मुक्ति आदेश जारी किया गया है। यह बात सी प्रत्येक ओर से सिद्ध थी कि मुकदमा

दायर करने के पहले से ही मस्जिद में मृति स्थापित थी। और कुछ मुसलमानों ने भी अपनी दलील में कहा था कि मस्जिद को सन् १९३६ से मुसलमानों के द्वारा नमान आदि में नहीं प्रथनन किया गया था और हिन्द निरन्तर इस विवादास्पद

स्थान पर पूजा अर्थना आदि करते रहे थे। अधिकारी ऋ० १ से ५ तक को वे सभी प्रमाण प्रस्तुन करने को कहा गया जिनके आधार पर इम बात को पृथ्टि होनी यी

कि निवादास्पद स्थान सदैव ही परिवद रहा है। ऐसी स्थिति मे जब तक समस्त साहय मोधिक और निविध्य दोनों रूप में से ही स्वष्ट नहीं हो जाते, किसी भी निर्णय पर पहुंचना असम्प्रव है। यह निविद्याद सत्य है कि जिस दिन वादी ने अभियोग दायर रिजा उस दिन उसने अस्य प्रितिश्ती होता (प्रतिशिक्त स्विप्ती स्वाप्त स्वित्ति स्वित्त स्वत्ति स्वाप्त स्वाप्त स्वितिश्व स्वाप्त स्वित्ति स्वत्ति स्व

होती है।

जहाँ तक न्यायिक सन्तुवन का प्रश्न है तो इस बन्तरिस निर्णय को ऐसी
अवस्या में वापस केना वादी की मावनाओं के प्रति देत होगी । प्रश्नों के होने का
प्रश्न है तो मोहस्का (प्राकडेट) में कहें अनेक सन्तियों भी हैं। अतः स्वानीय
मुस्तमानों को इस निर्णय को अभियोग के न्यायिक निर्णय तक लागू रखने में किसी
भी प्रकार की अस्विद्या का सामना नहीं करना पढ़ेया।

इसी अन्तरास में गोपाल मिह विवादर की अपील र (१९४०) के अतिरिक्त तीन और अपील तत्राहक और वक्क को लेकर की वई। निर्माही अखाडे ने भी इस पर अपना माजिकाना दावा ठोका जिले निर्णय की तिथि तक प्रदीक्षित माना गता।

मुन्ती वक्त बोर्ड ने १६६१ में जब बाद नवडा १२/१६६१ दामर किया तो बोर्ड के दावे के साथ महत का रावा सबद कर दिया गया। उन्होंने अपने दावे में दब कर तरकार, जिलाधीश फेजाबाद तथा पाँच मुसलमानों को विपक्षी बनाया पाँच मुसलमानों को विपक्षी बनाया पाँच सिक्स सभी मुस्लिम अविपक्षी मर कुके हैं। साथ राज्य सरकार और जिला-शिकारी ही प्रतिपक्षी श्रेप रहे।

1940 है। अप्रत्यका स्वय पहुं ।
२५ वजनदिस सु १९ ६५ को अयोध्या से एक वकील वसेशवनष्ट पाण्डेय मे
मुसिक से न्यायालय से एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमे उन्होंने अपने द्वारा और
दिख्यां से सभी समुदायों से द्वारा जनगत्त्रीम की पूजा पर प्रतिवश्य न समाने को
निवेदन किया। प्रार्थना एक को नियमित क्य से सूट न क २-१६५५, (सिकित क्य के अपील १२-१६६१, २५-१६१० और ६५-१६१४ को अप्रिम मामले १२-१६५१ में सम्बद्ध कर विस्ता गया। मुस्कित ने २० सारीख को आदेश जारी करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि चल रही कार्यवाही के तहत ही आदेश

कारा (कर्ण का वन है। " है जनके मुंतिक के बादेश के निरोध में जिना न्यायाधीश को एक अपीन की गई । न्यायाधीश ने १ फरवरी सन् १६८६ को प्रपीन को क्वीकर करते हुए प्रतिवाधियाँ, उठप्र० सरकार, निलाणीया, सिटी मिनस्ट्रेट, और फैताबार के पुलिन अधीक्षक को ताना खुनवाने का निर्देश दिया और दर्शन तथा पुत्रा में किसी भी प्रकार करते हुए (आवेदकों और अप मुद्रा में किसी भी प्रकार करते हुए (आवेदकों और अप मुद्रा में किसी भी प्रकार करते हुए । न्यायाधीश ने वपने कारेश अप मुद्रा में किसी भी क्वार स्वास्त्र की निर्देश कीर अप ममुद्रा में किसी भी क्वार स्वास्त्र की कारों किए। न्यायाधीश ने वपने कारोश

मे कहा—''यह स्पप्ट हो गया है कि शान्ति व्यवस्था और मूर्ति सुरक्षा के लिए द्वारो पर ताला डालना कतई बावश्यक नहीं है।

"मूर्ति और भवनों के बीच किसी भी कृतिम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ऐसा त्यता है कि विषक्षी दन उसी पुराने निर्णय के आदी रहें हैं। किसी ने मह निर्णय के तिया कि लाला दाल दिया जाए लेकिन ताला डालने के बाद किसी ने मी इम और दृष्टि निरोध नहीं। किया कि यह निर्णय कहाँ तक और किस समय तक के निष्प जिनत है, और इसकी आवश्यकता भी है या नहीं।" आगे भी न्याया-शीण ने कहा कि—

"ताता खूलवाने जोर उसके अन्दर विद्यमान मूर्ति की पूजा की अनुमति से मुसलमानो को कोई नुरुपान नहीं होने वाला है। जब हिन्दू सम्मानजनक और मानितूर्ण देग से ३५ वर्ष से इन स्थान पर पूजा कर रहें हैं तो दारों के हुन्ये जाने से स्थान की गिर तहीं जाएगा। जिलाधीश ने बाज मेरे समक्ष कहा है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की विवादायद स्थान में जाने की जीर किशी भी प्रकार नमाज आदि पत्र ने की जीर किशी भी प्रकार नमाज आदि पत्र ने की जीर किशी भी प्रकार नमाज आदि पत्र ने की जान कि

"ताला हटाने से किसी भी समस्या के उत्पन्न होने के आसार नहीं है और यदि कमावेग कुछ है भी की स्थिति को नियंत्रय में जाने के लिए जिलाशीस और बरिट्य पुनिस अधीलक फैजाबाद, प्रमास करेंगे। इसके लिए ताले का मन्दिर मे समार रहना स्थिती भी प्रकार से स्थायोशिश नहीं है।"

इस प्रकार इस निर्णय के कुछ ही समय पश्चात् राम-जन्ममूमि का ताला खलवा दिया गया ।

कैनाबाद न्यायालय ने शानित और व्यवस्था की दिवा में व्यावहारिक करम उठाए। कैकिन मालिकाना अधिकार से मनशित सामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन पढ़ा हुआ था।

भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटातिह हारा मुख्य मुस्तमान नैताओं नी दिये गये आध्यासन के अनुपातन में राज्य सरकार ने उच्च व्यायालय में एक प्रापंता-पत्र देकर क्यो मुक्टकों को प्रयाक्तर श्रीघ्र मुख्याई करने की मीप अवातत से की। इसके तहन १० जुनाई १६-६ को सभी मुक्टमो को एक साथ मुनने के लिए मंगा निया गया। मुननाई के लिए तीन व्यायापीयों की विशेष पूर्ण खण्डपेठ का गठन किया गया।

फरवरी १ को बाबरी मस्त्रिद का ताला हिन्दू पूजा के निए खोला गया। हिन्दुओं ने मस्त्रिद के अन्दर प्रवेश किया और वड़े उत्साह के साथ पूजा आयोजन किया।

१४ अगस्त सन् १९८६ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, एक साथ पाँच मकदमों--जो जन्ममुमि से सम्बन्धित थे, पर विचार किया । इसने मालिकाना अधिकार पर अपना अन्थिम निर्णय दिया "सभी पक्ष-अपनी सम्बन्धित सम्पत्ति की प्रकृति मे परिवर्तन नहीं लाएंगे।" तब से इसमे सम्मिलत पक्ष रहे हैं—सन्ती वनफ बोर्ड, उ०प्र० राज्य मरकार, राम-जन्मभूमि न्यास, और विभिन्न हिन्द और मुस्सिम पदाधिकारी, जिसमे एक प्रतिनिधि पास मे स्थित निर्मोही अखाडा से भी या। बाबरी मस्जिद सहयोग समिति ने कहा कि वह इलाहावाद उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। इसने जनता को सन् १६५१ के निर्णय की भी याद दिलाया जिसमे कहा गया या कि मूर्ति तो नहीं हटाई जाएगी लेकिन इसके (बाबरी मस्जिह के) हाचे की भी नहीं बदला जाएगा। अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ऐसे तीन न्यायिक सदस्यों की वरीयता देगी जो दक्षिण

**१६८६ को केन्द्रीय गहमत्री को सलाह पर हन्ताक्षर भी कर दिए ।** केन्द्र सरकार एव उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अवसरो पर स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि वह अवालत के फैसलें के अनुसार ही समस्या को इल करने मे योगदान करेगी। इस विचार से असहसत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन प्रस्त है कि न्याकालय का निर्णय कव सामने आएगा ।

भारतीय हो, न सो वे हिन्दू हो और न हो मुसलमान । विश्व हिन्दू परिपद ने सम्पत्ति की प्रकृति और शान्ति तथा सद्मावना सन्वन्धी प्रस्ताव मे, २७ सितम्बर

हुमारे देश मे अदालती प्रक्रिया इतनी लम्बी और दुक्त है कि फैसले जल्द नहीं होते खासकर दीवानी मामलो ने वर्षों का समय अपना साधारण सी अवधि 81

राम-जन्मभूमि विवाद ने अदालत की महत्ता की एक बार पुनः प्रतिष्ठापित हीने का अवसर दिया है, जिसकी गारन्टी उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ने ली है। साथ ही इस विवाद ने यह सोचने को मजबूर भी किया है कि आखिर हमारी व्यवस्था मे कौन-मी खामियां हैं. जो विश्वादित मामलो को जल्द निपदाने में बाधक हैं। यह दिवाद विछले चालीम वयीं से अधिक समय से लबित पड़ा है लेकिन इसकी सुनवाई १६६६ के पूर्व तक नहीं होती थी और जब यह अपने धार्मिक रग में आया तो मैकडो इन्हानों की बाल इसी न्यायालय के विलम्ब के कारण हो गई।

नवस्बर ६० के अतिम सप्ताह मे बी०पी॰ सिंह सरकार ने एक आकस्मिक अध्यादेश द्वारा इस मुकदमो को सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे सौंपने तथा सपूर्ण विवादित स्थल का अधिप्रहण करने की घोषणा की, किन्तु भाजपा नेसाओ की अनुकूल प्रति-क्रिया के बावजद बाबरी एक्शन कमेटी तथा विश्व हिन्द परिषद के निपेधारमक रुख के कारण जमी तेजी में साधानेण जापम के जिला ।

# ४२ जन्म-मूमि विवाद

कांग्रेस (इ) समर्थित चढ़चेखर सरकार केन्द्र में बनी तो कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गाग्री ने फिर इस विवाद को सुभीम कोर्ट को सीपने का सुबाव दिया। साथ ही जन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों को दसी स्तर पर जाँच पड़तात की जाए।

न्यायमूर्ति पी०एन० घगवती ने इस विवाद में व्यक्तियत स्तर पर पहल की। अमीएचारिक कानूनी सलाह देते हुए उन्होंने दोनो पक्षों के दावों के दस्तावेख मीगि की सरकार से कहा। दोनो पद्मी ने खग-अपने दावे पेण करने पर सहमति ध्यक्त की। गृह मंत्रालय को जो दस्तावेजी दावे दिए जायेंगे, व्याधमूर्ति धगवती अपनी ग्याखदुद्धि से उनकी परताल करिंगे। उसके बाद वह गृह मत्रालय को अपनी सलाह देंगे। यह स्थिति दिसस्य र १९६० के प्रधम सप्ताह की है।

केन्द्र मरकार मस्जिद्द सरकार के क्षगड़े में उच्चतम न्यायालय की राय चाहती है। यदि इरादा राष्ट्रीय समाधान का है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस बार दीवानी अदालत की तरह नहीं, बल्कि बरगद के नीचे बैठे पच-परमेश्वर की तरह अथवा लोक अदालत की तरह फैसला देना होगा। शायद उसे यह भी तीलना होगा कि क्या यह जगह हिन्दुओं के मन में बरसो से असाधारण आस्था एक उद्देलन का विषय रही है और क्या मस्त्रिद भी मुसलमानी के लिए उतनी ही ऐतिहासिक चीज है। उच्चतम न्यायालय का फैसला अधिक से अधिक छह-आठ-महीनों में प्राप्त किया जा शकता है। इस प्रकार यह भय भी नहीं है कि इक्कीसबी सदी तक कानृनी दावपेंच ही चलते रहेगे। विश्व हिन्द् परिपद १६८६ में शिनान्यास के समय बुटासिंह और नारायणदल तिवारी को यह निखित आश्वासन दे चुकी है कि वह इलाहाबाद हाईकोर के स्थान आदेश में बाधा न डालकर यथास्थिति को बनाए रखेगी । हो सकता है कि यह प्रतिज्ञा सिर्फ शिला-न्याम कार्यक्रम तक सीमित हो और आज वह लागून हो। लेकिन जी वचन उसने पिछले माल दिया था, वह केन्द्र सरकार के ताजा स्वागत योग्य कदम के बाद एक बार फिर बसो नहीं दिया जा सकता । भगवान राम इतनी प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं।

किन्तु निश्व हिस्सू परिषद और आगतीय जनता पार्टी ने गिवारित मामलें में मान पार्ट कोण व्यक्त निया है कि वह पाम-जगापुति बावरो परिवद विवाद के सबये में न्यामान द्वारा दिये गए फैसके का तमी स्वागत करेगी जब निर्मय उनके पत्त में होगा। इसके विचरीत स्थित को मानने के सिए वे कतई तैयार नहीं हैं। बपने पत्त में उनका बहुता है कि आहबानो प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय होगा विचे पपे निर्मय को बदला जा सकता है, तब इस भागने में ऐसा नियो नहीं हो सकता।

एक तरह से विद्विप पक्ष व भाजपा के तर्क से वजन है। यह इसलिए ठीक

प्रतीत होता है कि वूर्व में न्यायालय के निर्णय की खारिज किया गया है, और सासद हारा उसे बदला गया है जो एक लोकतात्रिक व्यवस्था के सामान्य सिद्धानतों के विकद है। एक देश में यो नायरिको पर दो तरह के भौतिकवादों कानून की छमें की आड देकर तुस्टीकरण का जो खेल खेला गया है, उभी का परिणाम है कि क्षात्र नायदायिक तनाव में पूरा देश कहड़ा हुआ है।

साहबानों का भागता किसी भी रूप में प्राप्तिक नहीं कहा जा तकताया, क्योंकि वह ननुष्य होने के रूप में "तमानता के अधिकार" का भागता या, बीकत कुमांच से पूरे मायके को धार्मिक रन दे दिया गया और उसी का उठाहरण वैकर इन साइनों के नेता साज अदायात के फैनसे को मानने के लिए सेनार नहीं हैं।

कम से कम यह तर्क कि राम-अम्प्रमुमि का खवाल लदालत के प्रैमले से बाहर है, मही है। भाजपा का दावा है कि यह हिन्दुको की प्रावना का सबाल है, जिस पर प्रवासत दिवाद नहीं कर सकती। गुरू में हिन्दुकारी सावना का सबाल है, जिस पर प्रवासत दिवाद नहीं कर सकती। गुरू में हिन्दुकारी सावन इस तर्क को आधार बनागकर चुके कि लयोग्डम में खड़ी आज बावरी मनिव है, बड़ी पहुके महिर पा इस तर्क को लेकर जब विवाद जिखा तो लगने लगा कि यहाँ आपति की काफी सम्भावना है। नव हिन्दुकों ने तर्क बदल दिया और किसी अदालनी फैनलं की नार्मक करने कर इस बा बना लिया।

निश्चय ही जनसावना जैमी अमूर्त चीज को अदालत से परखा नहीं जा मकता। अदालत से हम इन विवाद को तीन स्वरोत तक पत्ताल कर मकते हैं, किनिक उनसे समाधात निकतना प्रशिष्क है। सबसे पहला स्वर पह है कि विवाद जमीन पर किला हा प्रशिक्ता हुन है। चिलामधा के वक्त सह मामसा चला घा और आज भी चल नहां है। जे किन यह सुदा गर्भ मृह से नहीं महिजद की बाहर की जानित है है। साल समा अप पहले स्वाद है जानित कर है। साल समा स्वर प्रशिक्त स्वाद के स्वाद है। साल समा से स्वाद है, किर जमीन की सिंतिकारत आप एक मीमा तक ही जान मकते हैं। मसलन आज कोई ऐसा बस्ताविज नहीं है, जो एक हवार साल पहले की स्थिति सता सके।

दूसरे स्तर पर अवालत से दश बात का फैमना करने को कहा जा सकता है कि बया मस्तिज बमने से रहने बही मरिट था। या नह त्याम किसी भी करते हैं स्मिन्न प्रमीमाबना का केन्द्र था। यहां अवर अवालत कहती है कि मदिर नहीं था तो दिन्दू संगठन इस फैसने को अवामतना करने को ठान चुके हैं। विचार का तीसरा स्तर यह हो सकता है कि उस विचारित स्थल पर ही राम का जम्म हुआ या या नहीं। हुपारे क्याल से विचार को डम म्यर तक से जाने का यहाँ नहीं कीचियन नहीं है। पुराण पूर्वणों की ऐतिहासिकवा साबित करनी हो ती सिंक राम ही नहीं, दूसरे तमाम देव चुच्यों का अस्तित्व भी व्यारे से पड़ जाएगा।

बहरहाल फिर उसी दूसरे स्नर पर नौटें। अगर अदालत मस्जिद से पहले मंदिर होने की भात साम लेती है नो हिन्दू सगठन इस फैमले को निश्वय ही अपनी जीत सताएंगे। अगर फैसला खिलाफ जाता है तो जाहिर है जनका जवाब होगा कि मदिर रहा हो या नहीं, करोडो हिन्दू राम के भक्त इसे राम-जन्ममूमि मानते आए हैं. लिहाजा उस भावना का बादर होना चाहिए।

करोडो हिन्दू इसे जनमधूमि मानते आए हैं, क्या इस दावे को परखने का कोई तरीका है। मान निया आठ सो हजार साल बहुते। नहीं, इस बारे में इतिहास हमारी गयद नहीं कर पाएगा और कम से कम आज तो इस निवाद के चलते हिन्दू ऐसा मानते ही हैं।

जनभावना के इस मुद्दे को चुनौतों तो दी था सकती है, लेकिन उससे फिल-हाल कुछ साबित नहीं हो सकता। जन्मधूमि के अस्तिरत पर विश्वास बैता ही विश्वास है, जैसा पैगम्बर मोहम्मद, ईंबा समीह या अन्य किसी भी दूतरे देव पुदय को लेकर है। अगर करोडो लोग बंबा मानते हैं तो आप ऐतिहासिक प्रमाणों के ताम पर उनकी मान्यता को अवमानना नहीं करते। कम से कम आजकी दुनिया में, जहीं धर्मावरण को कानुची स्वीकृति है, यह स्थित है।

जब जनभाषना वाले इस तक को नकारा जहीं जा सकता हो सहज रूप से इसके बाद समाल 3531 है कि ऐसे स्थल पर उस घटना (पान जम्म) का स्मारक कर्म वाले सनने दिया जाए। और नयी विश्व इसलिए इस कोशिया की रीका जाए कि बहुत कभी किमी ने एक मस्जिद खड़ी कर दी थी।

ये तर्क काफी प्रवल है और जिस किसी की भी यह सूझा, वह निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति है: इन तकों के आधार पर बहुस चसे तो कोई उससे पार नहीं पासकते।

पाजपा के तर्क को स्वीकार करने पर इस नतीं वे पर पहुँवते हैं कि मंदिर निर्माण की कोशिश अतीत के एक क्षरेय की शुश्चारने की कोशिश है। इस दूरे विवाद की कोई परिभाषा अगर देवी हो तो वह यही होगी। निश्रो जीवन में भी मानव के बहुन से नाम इसी देवी भी आते हैं। समाज और राज्यों के स्तर पर में हर स्थान और हर काल में अतीत को हैं। समाज और राज्यों के स्तर पर में हैं। सीवियान सप के शांक्टिक गणराज्यों की खणान्ति, कुर्वत पर इसक नाहमता, जर्मन एरीकरण और निक्वत का स्वतंत्रता समय कुछ परिचित उदाहरण हैं। अन्त-राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द है—दरेहेन्टिज्म, जिसका मतलब है इतिहास के आधार पर किसी देव के मांग पर दूसरे देव का बावा। इस्टेन्टिज्म के दिसयों उदाहरण मिन्दी से सेच अतीत के कुरवों को गुग्रारने की कीशिश हैं। हमारे देश में ऐसी कोशिस के कई उदाहरण पहले से ही हैं, वैसे काश्वीर विवाद ।

तीस अन्द्रवर के टकराव के बाद अयोध्या विवाद उस दौर भे पहुँच गया है, जहीं अचलमदों की सलाह और वहस मुकावलों से शिकजे ढीले नहीं पढ़ते। अगला मोड़ अब दितहास की हलचलो, भारतीय समाज की इच्छा और राष्ट्रीय परिवर्तन से तय होगा। यानी जितनी बढ़ी जिद, उतना वडा प्रहार उसे तोड़ने के लिए चाहिए। बहुत कुछ हस बात पर निर्फर है कि अपले चुनाव में भाजवा को क्या मिनता है, हिन्दू समाज की व्यापक प्रतिक्रिया क्या रहनी है और हिन्दू नेताओं के विचार कहा पर टकरते हैं ?

इसका जवाब यह दिया जाता है कि-

'जनभावना (चडके या पदका दी जाए) इन मुखारो की प्रेरक हो सकती है, सेकिन एकसान प्रेरक वह नही है। वह एकसान प्रेरक होती तो इस देश में हमें हर इसरे दिन हर पूर्दे पर जनमत बग्रह कराने होने। हर हफ्ने सरकार काम्मीरियो और मिखों से पूछ रही होनी कि आपको साथ रहना है वा नहीं। तब दुनिया में सायद ही कोई देश या समाज या स्थवस्था खोशीस खटे से ज्यादा कस पाती। तो कीन है जो तस करता है कि सुबार हो या नहीं, और हो तो किन नरह हो।

इसकी कतीटी जनमावना नहीं है। मरकार भी नहीं है और पोटिया भी नहीं। इसकी कभीटी है वे मूल्य, सिद्धान्य या आवर्षा, जो समाज ने अगीकार किए हैं। जरूरी नहीं कि विद्धान्य सिद्धान्य भी हो, लेकिन वे मामान्य जनमानस में भीजक होने चाहिए।

पानी पहले यह देखिए कि इस देश में कौन-भी वातें हैं, जो हम सब हर हाल में कायम रखना चाहिंगे। फिर गढ़ देखिए कि अतीत को सुझारने की कौशिता इन आयमों में मेंस खा रही है या नहीं। अपर टकराव हो रहा है तो मित्रवय ही यह कौशिया जायज नहीं है।

ऐसे कीन-में अदयें हो सकते हैं, जिन पर इस देश की सभी जातियों, वर्षों भीर धर्मों के लीग एकमन हो सकते हैं। हमारे ख्याल से ये आदर्श हैं, गाति, राष्ट्रीय अवण्डता और आधिक विकास। किसी समाश्र या राष्ट्र के सर्वीय करवाण से तीन शर्मों भी हैं। एकदम मामाय्य बुद्धि वाला नायरिक भी इन तीन परि-स्थितियों से इस्कार नहीं करेगा।

समाज में ग्रान्ति बनाए रखने के लिए दो बतें जरूरी हैं, समानता और स्वतंत्रता। इन जरूरों को प्रीन के लिए सविधानों और सहिताओं में कई रास्ते बनाए जाते हैं। एक रास्ता सोकतन है। एक रास्ता धर्मनिर्धेशना है, जो सोकतन और ग्रान्ति के लिए जरूरी है।

बहुरहास झान्ति, अखण्डता और विश्वास के आवशों से किसी को इन्कार नहीं है, माजपा को भी नहीं। ३० जबदूबर के आसपास जारी भाजपा के एक विज्ञापन में ये पींहत्त्रमां क्यान देने लायक हैं, भाजपा भारत की एकता और अखण्डता के लिए कटिबद्ध है। माजपा पाहनी है कि सभी सबदावों की मित्रना के मजबून घरतत पर मारत के उज्ज्वल भविष्य का सपना सामार हो। यह बहते सुजना मुफना बने। ४६ जल्लाम्।∓ः नाव

यह कहीं भी स्पष्ट नही है कि अयोध्या में राम मदिर के निर्माण की मुहिम से भागपा का यह महान लक्ष्य किस तरह पूरा होता है। अलबक्ता कोई भी व्यक्ति अपनी साम्प्रदायिक राजनीतिक पक्षधरता को कायम रखते हुए खुद यह विचार कर सकता है कि मंदिर निर्माण का इन तीन मौलिक आदर्शों से क्या रिश्ता है। ''अयोध्याविवाद से समाज की शान्ति भंग हुई है। देश में फसाद का नया दौर

छिडा है। इससे समाज में अलगाव पैदा हुआ है, जो राष्ट्रीय अखण्डता के लिए नई यनौती बन सकता है। इस अधाति से विकास का अवबद्ध होना लाजमी है। शायद यह अकेला विवाद है, जो हमारे सुखी जीवन की किसी भी आवश्यक शर्त मे मेल नहीं का रहा। फिर इसके असर यही तक सीमित नहीं हैं। अशान्ति के एक सिलसिले की यह गुदशात हो सकती है।

भाजपा का तर्क सही है। हो सकता है मस्जिद जहाँ बनी है, वही राम का जन्म स्थल हो । हो सकता है अतीत मे यह अन्याय हुआ हो । लेकिन इसका यह मतलब कर्तर नहीं है कि उस अन्याय की भरपाई आज बीसवी सदी के अतिम दौर मे ही की जाए। भारत आज वह नहीं, जो मीर बाँकी के समय था। आज के भारत की जरूरतें दूसरी हैं। अन्याय की भरपाई से न्याय ही हो यह गणित उन समाजो के लिए हैं, जहाँ सँकड़ो सालो मे भी कुछ नही बदलता। अन्याय की भरपाई और भी बड़ा अग्याय हो सकता है। बयोकि भारत श्रीराम का जन्म स्यल ही नही है, यह मदिर-मस्जिद के अलावा भी बहुत कुछ है। यह दसवी

श्रीश्रीमिक देश, सातवाँ उपग्रह देश, सबसे बढा लोकतत्र और दूसरा सबसे भीड भरा राष्ट्र भी है। यह अपने पड़ोस का सबसे ताकतवर, आधुनिक प्रगतिशील और समृद्ध देश है। इसे निस्संदेह न तो श्रीलंका बनना चाहिए, न लेबनान न पाकिस्तान । भारत के लिए सबसे बेहतर सेवा गही है कि इसे भारत ही रहने दिया जाए।"

## ५. जन-आन्दोलन

देण की स्वाधीनता के बाद हिन्दू-पक्षीय अन-आन्दोलन के इस मोड तक पहुँचने को जो मात्रा रही है उसकी कालदाशका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है—

प १५ अमस्त, १६४७ को देश आजार हुआ। तत्कालीन मुहुमत्री मरदार पटेल में देश में मुनामी के विद्वों को हटाने का तकरण किया। केन्द्रीय मंत्रिमडल की स्वीकृति से तौराब्द्र में महमूद गजनवी द्वारा तीडे गए भगवान सोमनाय के मंदिर का पुनिनर्माण कराया। मंदिर का उद्यादन राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने

२२-२३ दिसम्बर १९४६ की रात को फैबाबाद के जिलाधीश की हुण्य कुमार नैयर के काल से अयोध्या से जन्मभूमि पर औरोम की मूर्ति विराज-मान हुई, विसकी मूजा सरकार द्वारा नियुक्त पुजारी प्रतिदिन दौनी समय आज भी करते हैं।

१६४६ में बहाँ श्री कोविन्दवत्लम पन्त के मुख्य मंत्रित्व काल मे लोहे के सरिए लगाकर उम पर ताला लगाया बया, किन्तु पूजन प्रतिदिन होता रहा ।

१९६४ में जन्माष्टमी के दिन निश्व हिन्दू परिषद की स्थापना सादीपनी आअम में धर्माचार्यों दारा की गई।

७-प अप्रैल, १६ पंथ को दिल्ली में आयोजित प्रयम धर्ममंदर में देश भर से सभी सम्प्रदायों के भूदण सन्त पंधारे। सभी ने एकमत से श्रीराम जन्मभूमि की -मुक्ति का निर्णय लिया।

२५ सितम्बर, १९८४ को 'राष्ट्र चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से' सीनामडी (बिहार्र) से श्रीराम जानकी रथ यात्रा प्रारम्भ हुई ।

६ अक्टूबर, १८८४ को हजारो संतों और लाखो राम भक्तो द्वारा सरयूतट पर अमेध्या में संकल्प तिया गया और लखनऊ तक पद थात्रा की गई। विशाल स्मिसमा में अर्वेध ताला स्रोलने की मांग की गई।

र्भ अक्टूबर, १९६४ को श्रीराम जानकी रथ यात्रा अयोध्या से लखनऊ को चली।

### ४६ जन्म-भूमि विवाद

१४ अक्टूबर, १६०४ को लखनक मे यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ और एक विशास जनसभा का आयोजन हुआ। उसी दिन एक प्रतिनिधि मण्डस उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री से जनसभूमि की सुनित के सम्बन्ध में मिला।

१६ अक्टबर, १६८४ की बोराम-जानकी रख की दिल्ली यात्रा प्रारम्म हुई किन्तु ३१ अक्टूबर १६८४ की इन्टिराजी की निर्मम हुरया के कारण कार्यक्रम स्वतिम कर दिया गया।

२६ मार्च, १९८५ को १० लाख राम भक्तों के बलिदानी जत्ये सैयार करने का निर्णय निया गया।

१८ वर्षेल, १९८५ रामनवसी तक ताला नही खुना तो महंत रामचाइदासजी ब्राप्तदाह करेंगे, ऐसी ऐतिहासिक घोषणा की गई। ब्राप्टोसन की विश्वव्यापी बनाने की योजना तथार की गई।

२३ अन्दूबर, १६८५ विजयादशमी से पुन. रच यात्राओं को प्रारम्म किया गया।

१४ अक्टूबर, १९६५ को उडुप्पी (कर्नाटक) में डितीय धर्मससव अधिवेशन

और सन्त सम्मेलन में ब्य१ सत पद्धारे जिन्होंने भावी संघर्ष की योजना बनाई। १६ विसम्बर, १६६५ को "बजरग दल" द्वारा उत्तर प्रदेश बन्द का आङ्गान किया गया।

१६ जनवरी, १६६६ को सम्पन्न उत्तर प्रदेश के संवो के सम्मेलन मे महा-शिवरात्री से समये प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

१ फरवरी, १६८६ को फैजाबाद के जिला न्यायालय ने ताला खुलवा दिया । देश भर में प्रसन्तता की लहर फैली !

ताला जुनने के बाद श्रीराम जन्मभूमि मदिर पर विमर्शण आदि के लिए श्रीराम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ।

१४ फरवरी, १६८६ को मुसलमानों ने विरोध मे काला दिवस मनाया।

कश्मीर मे १०० मदिर नष्ट कर दिए गए। जनवरी, १६६७ मे शहाबुद्दीन के नेतृत्व मे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी

ने गणतत्र दिवस के बहिष्कार की धोषणा की। संविधान का बिरोध किया गया और वोट नवब, दिल्ली में समा का आयोजन किया गया।

१६८७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जानको रखो की यात्रा को प्रति~ बन्धित किया।

१६६७ में देश भर में श्रीराम जन्मभूमि मुनित समितियों का गठन किया

जुलाई १९६म में हरिद्वार सन्त सम्मेलन में मार्ची का डटकर दिरोध करने का निर्णय हुआ।

१२ अगस्त, १६८८ को बाबरी मस्जिद एनशन कमेटी द्वारा अयोध्या में मिनी मार्च और २२ अक्टूबर को लॉग मार्च करके कीराम मदिर पर नेमांज पढ़ने की घोषणाकी गई।

द अन्टबर, १६८८ को बजरंग दल द्वारा लॉग मार्च के विरोध मे उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षा संस्थाएं बन्द कराई गई।

१४ अक्टबर, १६८८ को लॉग मार्च के विरोध मे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक बन्द हआ। दिल्ली में बजरंग दल द्वारा जामा मस्जिद पर हनुमान चालीसा पढने की घोषणा की गई। राअस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मे भी युवा संस्थाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की मस्जिदी में कीर्तन करने का आहान किया सवर ।

१३ अक्टूबर, ११८८ की रात को शहाबुद्दीन ने विना शर्त लॉग मार्च का निर्णय नापस लिया ।

१ फरवरी, १६८८ को प्रयागराज कुम में संत महासम्मेलन, तृतीय धर्मसकट अधिवेशन में एक लाख सन्तों हारा श्रीराम शिलापुत्रन व ६ नवम्बर, १६८६ की श्रीराम मंदिर की आधारशिला रखने की घोषणा की गई।

२७-२८ मई, १६८६ को हरिद्वार मे ११ प्रान्तो में सन्तो की बैठक मे निर्णयो

की पुष्टि हुई। १३-१४ जुलाई, १६८६ को अयोध्या में विषरीत प्राकृतिक परिस्थितियों से

बजरग मनित दीक्षा समारोह सम्पन्न हुआ। इसमे ६००० बजरग दल के कार्यकर्ताओं ने दीक्षा ली।

२६-२७ जलाई, १६ ६६ को नागपुर में देश भर के ऐसे कार्यकर्ताओं की बठक हुई जो ५-५ प्रखण्ड पूजो के कार्यकर्ताओं की शिला पूजन कार्यक्रम के लिए मार्गंदर्शन दे सकते थे।

शिलान्यास कार्यक्रम के विरोध में बहुत कुछ कहा गया और किया गया। इसमे सरदार बूटा सिंह, नागवणदत्त तिवारी आदि विभिन्न केन्द्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियो, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री वी०पी० सिंह आदि राजनीतिक नेताओं ने ही नहीं, द्वारका के जगदगुरु स्वामी स्वरूपानद जी ने भी परिषद की इस योजना को सफल न होने देने के लिए अपने-अपने स्सर पर प्रयास किए।

सरकारी स्तर पर इसे रोकने के प्रयास चाल रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने १४ अगस्न, १६८६ को प्रयाय उच्च न्यायालय की लखनक खण्डपीठ से शिला पुजन कार्यथमो का निर्पेश्च प्राप्त करने का असफल प्रयास किया ।

स्वामी स्वरूपानन्द जी द्वारा यहाँ तक कहा गया कि शिलान्यास का मृहतं गुभ नहीं है। दक्षिणायन मे शिलान्यास नहीं होना चाहिए। काशी की विद्वत परिषद् से निर्णय कराया गया । उसके अनुसार दक्षिणायन मे शिलान्यास मे कोई

# ५० जन्म-मूमि विवाद

बाधा नहीं बताई गई। साथ ही ६ नवम्बर को १०-१२ वजे से पूर्व भूमि उरवनन कौर १० नवम्बर, १६६६ को १-३३ से १-३६ बजे उक शिलान्यास के लिए उत्तम काल बताया गया।

१७ से २२ सितम्बर, १९८६ तक "इन्द्रप्रस्य धर्मयात्रा" का कार्यक्रम चला। इसमे १८५० साधुओं ने भाग लिया। सन्तवण प्रतिदिन दिल्ली के ब्रलग-बलग क्षेत्री मे २० से २५ कि०मी० की यात्रा करते थे। भारी तादाद मे

जनता उनके दर्गनो और आशीबिंद पाने के लिए एकन होवी थी। २२ सिरुक्यर, हिस्स भी दिल्ली के बीट नलब की जनमभा में देश के प्रमुख सात उपस्थित थे। इस समा में शिका पूजन और शिकास्थास के कार्यक्रम में वांधा उपस्थित होने पर सरकार को भीषण संवर्ष की चेताबनी थी गई।

तकातीन पृह्मंत्री श्री बुटा विह हारा महत्त्व अवेशनाय जी, महन्त्र मृत्यागीपात बात जी, श्री बात ज्याव जना श्री अश्रीक विशव को जत्तर प्रदेश के सब्दमंत्री श्री नारायण बत्त विवारी के पर वार्त के लिए निमन्नित किया गया।

वार्ता के फलस्वरूप परिषद के ३० सितास्वर, १८८६ से होने वाले कार्यक्रमों को सरकारी सुरक्षा और सहयोग देने की सूचना देशभर के पुलिस विभाग को दी गई।

३० मितम्बर, १६६६ से पूर्व थी। पत कार्यक्रमानुसार शिलापूकन के कार्यक्रम प्राम-प्राम और नगर-नगर में होने लगे।

रै अक्टूबर, १६-६ को लोकसभा के आकारिमक अधिवेदान में एक प्रत्याव सर्व सम्मति से पारित विधा गया कि सरकार विश्वापुत्रन के कार्यक्रम से सहयोग नहीं करें। विश्व हिन्दू परिपद से मींग की गई कि वह सिलापूत्रन कार्यक्रम की एड कर दें।

१४ अक्टूबर, १६८६ को छी तारकुण्डे ने सुप्रीम कोर्ट में साथिका प्रस्तुत की कि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजिन शिलापूजन की सात्राओं पर रोक सनाई जाए।

१६ अन्टूबर, १६८६ को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई।

१७ अन्दूबर, १६८६ को विहिष द्वारा यी बुटा सिह जी से मिलकर स्पष्ट विया गया कि कार्यत्रम किसी भी स्थिति में स्थिति नहीं क्या जाएगा।

१६ अन्दूबर, ११६६ को श्री राम जेठमलानी की अपील विश्व हिन्दू परिपर के नाम निकाली गई कि शिलान्याम कार्यक्रम हर दशा से श्रपस ले लिया जाए।

१८ अक्टूबर, १९८६ मो श्रीमनी भोला दीक्षित को विहिष ने बता दिया कि वे प्रधानमत्री एव गृहमत्री को सुचित कर दें कि वे अनावश्यक विवाद से बचने के विष् गिलान्याम होने दें।

१८-१६ अक्टूबर, १६८६ को यो राम जन्मधूमि सक्ति यज्ञ समिति हारा

मनोनीत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आकस्मिक बैठक हुई।

१९ अक्टूबर, १९८६ दिल्ली के प्रेस क्लब में महन्त अर्बेद्यनाथ ने घोषणा को कि शिलान्यास हर परिस्थिति में प्रस्तावित स्थान तथा निश्चित समय पर होगा ।

२७ जमदूबर, ११ मध्ये को उच्चतम न्यायालय ने श्री तारनुष्डे की याधिका पर निजय दिया कि द्यामिक अनुस निकालना संविधान द्वारा प्रदत्त मौतिक अधिकार है। बदा श्रीराम शिलाओं को अयोध्या तक लाना रोका नहीं आ मकता।

२ नवस्वर, १६६६ को काशी के विद्वान शिलान्यास का स्थान निश्चित करने अयोध्या पहुँचे। इस अवसर पर संविर के मुख्य स्थाति औ वन्द्रकान्त भोनपुरा भी उपस्थित थे। सभी की महमति से विषक्त से १६२ फीट पूर्व दिशा में एव बहुँ से विक्रण दिशा में साढ़े भज़रू फीट पर स्थान निश्चित हुता।

२ नवस्वर, १६८६ को साथ निश्चित स्थान पर इ फीट का चतुर्मुत्र बनाकर सीप कर अण्डा गांड दिया गया।

४ नवम्बर, १६६६ से हजारी की सबया में सन्त और महत्त तथा स्थान-स्थान से पुजित स्त्रीराम शिलाओं से भरे रख अयोध्या पहचने सब ।

६ नवस्य, को १६८६ तस्कालीन प्रधान सदी, गृहस्त्री, जत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री आदि ने पूत्र्य देवरहा बावा से केंट करके विसात्यास का स्थान परिवर्तन करने की पातका की !

करन का प्राक्त का। ७ नवस्यर, १६०६ को बाबा से बार्ता में निर्णय हुआ कि जहाँ पर झण्डा लगा दिया गया है वही जिलान्यास होगा।

७ नवस्वर, १९६६ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस रिट पर कि न्यायालय शिलान्यास के स्थान को विवादित बताकर शिला-स्वर रहे पर रोक नयानि के आदेश जारी करें, फैसला दिया कि सरकार ही फैनला करें कि यह स्थान विवाधित है या नहीं।

६ से ≡ नवस्वर, १९०६ तक अयोध्या में सरपू तट पर बने विशास नगर में सम्पूर्ण वेश से भारी सब्बा में आए जबराग दल के कार्यकर्ताओं और सन्तो के जो उदगार व्यक्त हो रहे थे उससे यह निष्कत या कि म तबभ्यर को मार्ग-वर्षक मण्डल के प्रमुख धर्माचार्य, विश्व हिन्दू गरिषद के पदाधिकारीसण और १५ हजार कार्यकर्ती गिरफनारी देंगे। बातावरण बहुत सुख हो गया।

द नवस्वर, १६८६ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रह घोषित कर दिया ग्या कि प्रितानायाह स्थल विद्यारित भूषि नहीं है। जिल्लान्याह स्थल पर लगा पृत्तिह बल हुटा सिया गया। बयोध्या के आकाश पर पिरे नियाद के नाले बादल एनदम हुट गये।

६ नवस्वर, १६८६ को १०-१२ वजे से पूर्व ही महन्त अवैद्यनाथ जी,

बामदेव जी महाराज, महन्त श्रीरामचन्त्र परमहाराजी उपस्थित हो गए। हजारों दर्शको के बोच भूमि उत्खनन का कार्य सम्मन्त हुआ। रै० नवस्बर, १६८६ को साखो की संख्या में उपस्थित जनता के समसनादों

रै॰ नयस्तर, १६०६ को लाखों की संख्या में उपस्थित जनता के तुमुलनारों और संख्यत्रियों के बीच ठीक समय पर बिहार के हिरकत वन्यु भी कामेश्वर चोपास द्वारा भारत एवं विश्व के सम्प्रभ हर देश के ४५० प्रेस-प्रतिनिधियों के सस्त्र प्रथम शिसा रखीं गई। बाद में विभिन्न सन्तो-महन्तों की २०० शिलाओं से शिसान्यास का कायंत्रम सम्मन्त हुआ। ठीक १.३५ बचे अयोध्या की शोर मुह् करके सम्पूर्ण देश में पूष्पार्जाल अधिन की गई।

१० नवस्वर, १६ म दे की रात्रि को सार्यादर्शक मध्यक्त की बैठक में विचार हुआ कि प्रितास्थान कार्यंत्रम की स्वामाविक परिणति निर्माण में होनी है और इस निर्माण कार्यं के लिए कार सेवा हेतु ११ नवस्वर, १६६६ को संतमण कार्य। परि रोका वया तो देश में होने बाले खुनाव को ध्यान के रखकर सत्यापह जैसा कठीर कदम न ठठाए।

११ नवस्वर, १८ = ६ को ७ हजार से उत्पर सन्त और मृहस्व सरयू सट मे कुदान, फावडा आदि लेकर चले। जन्मभूमि पर जब निर्माण कार्य जिलाग्रीम की आजा से रोहा गया तो संवदण जायस आ गए।

आहां से रोहा गया तो सत्यण नासस आ पए। २०२८ जनवरी, १९९० को प्रथाग में आयोजित सत्त सम्मेतन से १४ फरवरी, १९९० के दिन गुण मृहुर्त निकाल कर निर्याण कार्य प्रारम्म करने की बोयगा की गई। साम्र १९ फरवरी, १९६० तक सत्योत के लिए द्वार खला

रखा गया १

६ सत्वरी, १९६० को प्रधानमंत्री ने श्रीराव जनमृत्रि यह समिति की सर्वाधिकार समिति के सदस्यों को बार्ता के लिए सुनाया। वार्ता के पत्रवात् प्रधानमंत्री ने अपने बहुनीपियों से चर्चा करने के लिए समय सीया। बाद से युद्ध सचिव न सुचित किया कि प्रधानमंत्री ने समस्या के समाखान के लिए कुछ और समय सीया है तथा इस प्रवन पर विचार करने के लिए एक समिति गठिन करना स्वीसार कर सिया है।

न्यानार कर तथा है। सरकार के रख से समिति सनुष्ट नहीं थी। अतः सत्याप्रह की तैयारी डेंबरव में सब प्रकार से पूर्ण हो गई। इयद प्रधानमंत्री ने एक वक्तच्य दिया कि वे ४ माह से समस्या का समाधान निकासने का विक्वास रखते हैं।

दिवसी मे उपस्थित गर्नाधिकार समिति के सदस्यों की बैठक हुई। निश्चय निया गया नि इ फानती, १९६० को समिति की वापात् बैठक बुलाई जाए। बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री से मिनकर समस्या के संधायान की वाधा का बाधार समझ विया जाए।

फरवरी १६६० को समिनि के दिल्ली में उपस्थित सदस्य अधानमंत्री से

मिलने पए। प्रधानमंत्री ने अपना ४ शास में समस्या के निदान का विश्वास सीहराया। इस विश्वास ने समिति के सदस्यों को उनकी अपील पर पुनः विवार

चाहराया । इस ावश्वास न के सिए प्रेरित किया ।

का संप्रश्नत कया।

६ फरवरी, १६६० को सर्वाधिकार समिति की दिल्सी में हुई आगात् बैठक में यह सोचकर कि जो समस्या ४५० वर्षों से उजझो हुई है उसके तिए ४ मास और प्रतीक्षा की जा सकती है, प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार कर किया गया।

२⊏ मार्चको सदिर निर्माण की तिथि के बारे मे विश्व हिन्दू परिषद ने सरकार को अस्टिमेटम दिया।

१ मई को जन्ममूमि विवाद के रामच पर एक नए पात्र का प्रवेश हुआ। द्वारकापीठ के शकराचार्य स्वरूपानद, जो वि०हि०प० के झड़े से अवना खड़े हीकर, शाक्त्रीय आधार के साथ आज निर्माण कार्य गुरू करना पाहते थे। उन्हें गिरभार कर लिया नया। प्रतिक्रिया मामुली रही। १ मई को उन्हें रिहा कर विद्या गया।

अजून को रान-जन्मशृधि-बाबरी-महिजद आखोलन से सबियत पांगों की उच्च सदिय वाणों कि जुक हुई । लेकिन है ? जुलाई तक वह विफल हो ग । २ ४ जुन को मदिर-निर्माण के लिए कारसेवा-तमिति बनी। २१ ता० से सत्पारह की तैयारी शुरू हुई । उच्चर बातरी प्रस्तिव की रक्षा के लिए को सिमित वनी। ११ ता० से सिमित वनी। ११ ता० सिमित वनी। ११ ता० सिमित वनी। भी सिमित वनी। भी सिमित वनी। भी सिमित वनी। सिमित वनी।

प्रधानमंत्री बी०पी० सिंहु ने २ अगस्त को बैठक बुनाई। केकिन रोनो पक्षों के तकती वचेता की। उत्तर प्रदेश अनता बन ने कैंग्रला किया कि वह अयोध्या में सिंदर निर्माण को रोकनं के विद्यु अपनी पूरी साकत चना देगा। कि वहि० रण द्वारा दी गई चुनीती से सरकार के साथ-साथ जनता दत्त का सफटन भी निपटेगा। प्रदेश पार्टी अप्रकार चुळ्यां में मुलित के साथ स्वाप जनता दत्त का सफटन भी निपटेगा। प्रदेश पार्टी अप्रकार चुळ्यां में मुलित तिया गया।

५ अगस्त को विहित महासचिव अझोक सिधल ने घोषणा की कि परिषद पूरे देश में पाव हुनार बाहिनी (बिधेड) तैयार करेगी। विदर-निर्माण में सरकार ने बाध खड़ी की तो ये बाहिनियाँ गिरफ्तारी देंगी। प्रत्येक वाहिनी में १०१ व्यक्ति रवते हैं।

बंद्ध मे बाती विफल हो जाने के बाद उठ प्र० के पुलिस और नुप्तचर तंत्र को मुस्तेद किया बया। मुख्यचरों की खबर यह थी कि यदि २६ सितम्बर, ६० (विज्ञाटसमी) से प्रारम होने वाली सामु संती की दिजय यात्राए निककों तो उसी प्रकार दमें पश्करों की स्प्र-६ में रामजानकी रयों के निकलने पर पड़कें (या भवकाए सर) में । मुख्यतें की रप्ट यह भी थी कि इस बाद विजय यात्राओं पर बढ़े पैमाने पर खबती हमले होगे। इस दौरान सरकार की बावाडील करने की कोणिया कुछ राजनैतिक दस करेंगे।

हम पर प्रदेश सरकार ने विजय-वात्राओं पर प्रतिवंध लगाना तथ किया। इंटीलजेंस स्पूरों ने माजवा के बहे नेताओं और जिलो-तहसीनों में सत्रिम जुसाक हिन्दूबारी नेता और कार्यकर्ताओं को सूची भी तैयार की। यूची में वन लोगों का माम बा.जो समय-समय पर संधर्ष करते रहे हैं, और बेल बारे का भी होसला

२० सितम्बर के आसपास संघ के सरकार्यबाह प्रो० राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू

भैगा, राम जन्मभूति मुक्ति समिति अध्यक्ष सासद यहुत अवैद्यानाय, उच्च-न्याया-सय के पूर्व त्यायाधीश देवकीनदन अग्रवास, वि० हि० प० के कार्यकारी अध्यक्ष विव्यहरि डालमिया, महास्राध्य अग्रीक विषय, सत संबर्ध समिति प्रमुख स्वामी विमयानाद, ति० हि० प० के प्रदेश ब्रध्यक्ष श्रीशदे द्वीकित, रा० स्व- संस् विद्याप्त प्रमुख एच० की अध्याति, महंत नृश्य गोयाल दास आदि लोगों को बदी बना सेने की सोजना सैवार की गयी। ये सारी विरयनारियों उ० प्र० सीमा में जो नहीं है—असे है के आधार पर होनी थी।

बना नेन की सोजना सैवार की गयी। ये बारी विरस्नारियाँ उठ प्र० सीमा में जो नहीं है— जीने हैं के आधार पर होनी थी। २६ सितन्बर ६० से सती और वरियद के नेताओं के नेतृश्व में सौ प्रमुख धर्म स्थानों व महत्त्रपूर्ण शहरों के विजय याजार्थ क्योध्या के लिए रवानां होनी थी। इन्हें नोक्षने के लिए एहतियान के तौर पर शालीनता के साथ, उक्त सपठमों वे अलाबा, कार देवा समिति, धर्मस्थान मुक्तिश्व समिति, पाय जन्मभूमि मन्दिर पुनस्कार न्यास, हिन्दू जामरण मंत्र, वजरार तन, विजयेना, विजय हिन्दू अधिकार सम, निंदर निर्माण समर्थक भारतीय मुस्तिम शुवा सम्बेशन के प्रमुख कार्यकारीओं की विजयतारी भी होनी थी। साथ ही वावरी मस्त्रिय एक्टन विवारी के उन

जुझारू लोगों की भी सुनी तैजार हुई, जो वरिषट के कार्यक्रमों को देखते हुए कुछ उपदव कर सकते ये या कोई जवाबी कार्यक्रम बना सकते थे। उक्त नेताओं के कार्यक्रमों व दौरी पर सरकारी गुप्तवरों को पैनी नजर थी। उधर हिन्दू नेता तीन बातों पर बडिय थे, एक—मदिर निर्माण की तिथि सिफें युद्ध की स्थिति में टाली जायेगी । दी-प्रस्तावित शिलान्यास स्थान और मन्दिर के नक्षों मे कोई फेरबदल नहीं होगा, जहाँ इस समय मूर्तिया रखी हैं। इन तीनो कार्यक्रमों को पूरा करने का निर्णय बुन्दावन में सतो ने लिखा । गुप्त बैठक में यह तय किया गया कि सरकार हिंसा पर उतरी नो गुरिल्ला ग्रेंसी से निपटा जाये ।

इस बीच बजरगटल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे स्वतंत्रता दिवस को चेतावनी दिवस के रूप ये मनाए । इस दिन रात नौ वर्ज से सवा नौ बजें तक सारे देश के हिन्दू अपने घर की छतो पर घटा चडियाल शख बजाकर सरकार को चेतावनी देगे. कि मन्दिर बना तभी हम मार्नेगे कि देश असली मायने से स्वतत्र हुआ है।

भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के अध्यक्ष मुख्तार अन्वास नक्षी ने सौ राष्ट्रवादी मुसलमानो के साथ कार सेवा में हिस्सा लेने की घोषणा पहले ही कर ही थी।

 अगस्त को डॉ॰ स्थामी ने माँग की कि रासुका के तहत विश्व हिन्दू परिषद पर रोक लगे तथा बढ़े सध नेताओं की गिरफ्नारी हो।

राज्यसभा मे 'विशेष उल्लेख' के तौर पर बोलते हुए उन्होंने यह माँग की द विहिष के 'फासिस्ट व हिन्दू विरोधी' नजरिए पर चिन्ता जसाई। उन्होंने कहा कि हिन्दुओं की सहिष्णुता की परपरा के मुताबिक इस बारे में व्यापक राष्ट्रीय सहमति है कि विवाद समझीता वार्ता अथवा अदासती के वरिए तय हो । मुस्लिम श्रीग न भी इस नजरिए को माना है। विहिप के नजरिए को चारो शकराचायें तक नामजूर कर चुके हैं, इनलिए उस पर दो साल के लिए प्रतिबद्ध लगामा जाए।

११ अगस्त को प्रधानमंत्री वि० प्र० सिंह ने मुस्लिम नेताओं और बुद्धि-जीवियों की एक राष्ट्रीय गोध्ठी को सबोधित करते हुए कहा कि सरकार विवाद पर न्यायालय के फैसले की अतिम रूप से मानेशी। न्यायालय का आदेश चाहे अतरिम हो या अतिम, सरकार उसका पालन करेगी। यहा न्यायपालिका का. स्थान सरकार से कपर है। जहाँ दो धमों के लोग एक विन्दू पर मतान्तर रखते हों, वहा दोनों समुदायों की भावना को बिना ठेस पहचाए कोई हल निकालने का सही रास्ता, न्यायालय का निर्णय है, इसे मानना होगा । ऐसी स्थिति न्यायपालिका के लिए भी एक चुनौती है। अगर एक बार जनता ने न्यायगालिका में विश्वास खो. दिया तो उसकी दूरगामी प्रतिकियाए होगी।

१४ अगस्त को विवाद का समाधान तलाशने के लिए केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय बाबरी सघर्ष समिति को बार्ता के नये दौर का निमन्नण भेजा। गृह राज्यमत्री सुबोधकात सहाय ने चर्चा के लिए १७ अगस्न तारीख तय की। वार्ता के पिछले दौर में संघर्ष समिति ने उसमें भाग नहीं लिया था। समिति बैठक में भाग लेने पर राजी हो गई। एवशन कमेटी के उपाध्यक्ष—सैवद अहमद बुखारी ने कहा कि देशभर से लगभग १५ सदस्य बैठक मे भाग लेंगे।

बैठक में दून मुस्तिम नेताओं ने सुझाया कि सरकार गाँच वह ग्रामिक नेताओं की एक समिति को विचाद का हम सुझाने का काम सीप दें। इसमें हिन्दू जोर मुस्तिम दोनो घमों के प्रतिनिधि हो। उन्होंने चिहिए के प्रतिनिधियों से सीप्रे बातची की तैयारों बताई बण्डों कि वे खुले मन से बात कर रास्ता निकारों। उन्होंने प्रसादा किया कि अपर मुस्तिम नेता राम चन्मश्रीम स्थान पर मन्दिर निर्माण में सत्र्योग देते हैं तो वे हिन्दू नेताओं से बच्चोन करेंगे कि वे श्रीकृष्ण जनम- पूर्तिम में सत्र्योग देते हैं तो वे हिन्दू नेताओं से बच्चोन करेंगे कि होने का आप्रह स्थीत करों। विचवनाथ मन्दिर पर बनी मस्विनों को हटाने का आप्रह स्थीत हों।

२३ आस्त को अयोध्या के ७० वर्षीय महंत परमहृह रामणन्त्र वास ने भयना ४० सात पुराना मुकदमा वायत लेने की पेणकत कर विवाद से एक नाटकीय मीड सा लाने की कोसिश की। इत्ताहाबाद उच्च न्यायालव की विशेष व्यवस्थित सामने देस अरग्ने अर्थी में उन्होंने कहा कि आविश्त मुद्दां के आधार पर मामले का नियंद किए जाने संबंधी आवेदन नामन्त्रूर होने ते, उन्हें दस मुकदमे के जब्द नियंदने की आशा अद नहीं नहीं। जब मैंदे बावा येव किया था तब मेरी आयू ४० साल थी। अब मैं ६० वरण का हो। यया है। अब मेरे जीवन में भीश्र मिनेय की आस हुट गई है, दक्षतिय में अवात्त के अपने बाद सख्या २५ यन १६४०, मृश्यानस्वर २, तम १९८६ की अनिर्मात वास्त लेने की दवानत चाहता हैं।

२५ अगस्त को प्रधानमंत्री के आह्वान का जवाब देने के अन्दान में बिहिए
ने भारत सन्कार से अवील की कि बहुराण जनमूमि निर्माण के 'ऐतिहासिक आम्बोतन' से सहसोगी बने। इसके साथ ही परिपट ने सन्दिर पुनरदार की स्वीत योजना मोरित कर दी। बिहिए ने तिहरी रणनेति अपनाही। एक तरफ वह सरकार से ही रही बातजीत ने सरीक भी तो दुसरी तरक हलाहाबाद उच्च न्यामानय की विशेष गीठ ने सुकदमा भी लड़ रही थी। इन दोनो पर जेने पूरा भरीका नहीं था। अतः इन मोजी और मंगो से अलग हुए बिना उसने तीसरा विकल जन आन्दोकन का जी खुना रख छोड़ा था। जब इसे उसने 'राम जन्म-कृमि पुनरदार जान्दोकन' का नया नाम दे दिया।

विहिन क महास्तिय ने वताया कि "पुनस्दार की कर सेवा पूत्रा का वन है। हिन्दू समाज का यह अधिकार है। उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती। विहिन्न की कार्यभोजना के अनुसार व्यापक और यहन जन सम्पर्क किया जाया।। उनके एक चरेक में नवदुनों के दिन १६ सितम्बर को श्रीराम ज्योति जलाई जायेगी। इह ज्योति एक रस में रखी वायेगी। एक ज्योति काली विश्वनाय की और ती हसरी मुख्या की और में बाने की योजना है। "१२ अक्टूबर से १८ अक्टूबर तक यह ज्योति प्रदान सप्ताह मनाया जायेगा । उसी दौरान ११ से ११ अक्टूबर तक विधन्न शिविरो में कार-सेवको के 'बाहिनीपपुछो' को प्रशिक्षित किया जायेगा । एक वाहिनी में १०० कार सेवक होंगे । ऐसी १००० वाहिनियाँ वर्नेगी ।"

थी सिंपल और श्रीधचन्द्र दीक्षित ने दाना किया कि उनके आन्दोलन से शांति भग नहीं होगी। ने लोग शांति भग कर सकते हैं, जो इसके खिलाफ हैं। सरकार उन्हें रोकें। महत रामजब दास द्वारा मुकदमा वापस लेने के बारे में उन्होंन कहा कि 'श्वाय से देर का अर्थ हैं, श्वाय से इन्कार। हमारी घारणा पक्की हो रही है कि हमें इन्साफ नहीं मिल रहा है। श्वासत के फैमले के इन्सजार की अपल प्रायम के हैं। स्वासत की फैमले के इन्सजार की अपल प्रायम के हैं।

"हसके कारण ये एक नवा ही बैड मुद्दा उन्होंने प्रस्तुत किया, "अदालत में 'साम जन्मभूमि मन्दिर के देवता के खिलाफ कोई मुक्दमा नहीं है जब कि कानूनन देवता ही उस सपित का अधिकारी एवं मालिक है। जब तक देवता को मुकदमें में एक पक्ष नहीं बागया जाता, तब तक अदालत का कोई भी फैसना उस पर सागू नहीं हो सकता। इस्ताफ में देर और देवना का मुक्दमें से बाहर रहना, में सो कारण है, जिससे महत रामचन्द्र दास ने मुकदमा वापस लेकर सरकार को एक सबक सियागा है।"

इसी दिन मुस्लिम लीग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री से फेंट कर साग की कि विश्व हिन्दू परियद पर रोक लगाई जाए। प्रतिनिधि मण्डल से श्री बनानवाला और इक्षाहिम मुलेगान सेठ थे।

भ्राज्या नेता कसराज निश्व ने दोहराया कि भ्राज्या विषय हिन्दू परिषद के साथ है। भावया भी अपने कार सेवक अयोध्या भेजेंथी। कार सेवको की भर्ती के काम में भाजया पूरा सहयोग देयी। उन्होंने यह भी कहा कि मुसायम सिंह यादद की राममन्दिर के निर्माण का विरोध छोडकर कार सेवक वनकर अयोध्या जाना चाहिए।

३० बगस्त को, अयोध्या में प्रस्तावित राम मन्दिर के निर्माण के लिए विद्विद द्वारा विश्वों से अनुसान स्वीकार करने के लिए अनुमति देने का आवेदन भारत सरकार ने ठुकरा दिया। गृह राज्यमत्री सुवीधकान सहाय ने लोकसमा में बतात सरकार ने ठुकरा दिया। गृह राज्यमत्री सुवीधकान सहाय ने लोकसमा में में विचाराधीन होने के कारण अनुसान स्वीकार करने की अनुमति देना उचित नहीं समझा गया।

र सितम्बर को भाजपा विधायको की लखनऊ में हुई बैठक मे कार सेवा आदोलन तथा सितम्बर के निर्माण अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस नार्यक्रम को देखते हुए अन्य सभी कार्यक्रम रोक दिए यथे। उ० प्र० भाजपा

#### ५६ जन्म-भूमि विवाद

नेता कस्याण सिंह कोलवी के अनुसार "जन-जागरण अधियान गाँवों, कस्बों में बहुत तेनी से चल पड़ा है। मितान्बर के अंतिय सप्ताह तक हर न्याय पंचायन में इस अभियान के तहल सम्मेलन कर दिए जाएगे। कार सेवा की भी भर्ती का कार्यक्रम वोर पकड रहा है। विद्यायक और संसद भी कार सेवा मे शामिल होने।"

१२ सितम्बर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मन्दिर में निर्माण के लिए जन-आदोतन चलाने का निर्णय सिया। पार्टी अध्यक्ष यो लालकृष्ण अडवाणी हारा राम असमृष्ति और इससे संबंधित मृद्दी पर माजपा का वृद्धिकोण समसाने ल्या जनतान का राजनीतिक रूप से चिश्वित करने के लिए गुजरात में तोमनाय मिंदर से अयोध्या कर वह हुआर किलोमीटर की रचवाना करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि, "यह याचा २१ सितम्बर को पडित दोनदयाल उपाध्याय की अयंदी सं गुष्ट होंगी तथा मुक्त पत्र स्वाप्त प्रदेश, नध्य प्रदेश, राजन्यान, हित्सों भी सुंह होंगी तथा मुक्त प्रदेश, नध्य प्रदेश, राजन्यान, हित्साणा, दिल्ली और बिहार से होंगी हुई २० अवदृवर की अयोध्या (उ॰ प्र०) एडकेमी ।"

जन्दिन कहा कि वे रख के रूप में सजी जीप में प्रतिदिन लगभग तीन सी कितोमीटर यात्रा करेंग। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि राष्ट्रीय मोर्चा

सरकार ने विवाद को मुलझाने के लिए कोई गम्भीर प्रयाद नहीं किया।
स्वी दिन लखनऊ में भाजपाने उठ इठ में १ लाख कार सेदकों की महीं
करना तय किया। पार्टी के महामत्री भो आपनदन वित्त ने बताया कि यही
करना तय किया। पार्टी के महामत्री भो आपनदन वित्त ने बताया कि यही
स्वासार पार एस एस के विश्व हिन्सू परिषद द्वारा की आ रही भरीं के भरिन
रिक्त होनी। इन सभी की के अवस्वत्य को स्वीध्या वर्षने के लिए कहा

त्यन आरेण एता एका व । वस्त्र वाहरू (सारवद द्वारा का जा रहा कता क काव-रिक्त होती । इन सभी की ३० अस्टूबर को अयोध्या यहुँचने के लिए कहा नायेगा। मानतवारी कम्यूनिस्ट पार्टी ने राययात्रा का विरोध घोषित किया। इसे

उसने 'मडकाने बाला कदम' बताया । बनरगदन ने दो लाख कार सेवक अजने का फैसला किया । 'वे त्रिशन,

पनियान न वी शास कार सबक अवन की क्सिसा क्या वि । नियुक्त, तनदार व डडे से लैक होने !' उछर अयोध्या से राम ज्योति यात्राएं देश के प्रमुख नगरी के लिए रवाना हो गईं।

उ० प्र० सरकार ने पारम्परिक चौदहकोसी तथा पंथकोसी धार्मिक परि-कमाओ पर रोक सवा थे। केन्द्र सरकार से आर० पी० एफ० की ओर अधिक कम्पनियों की माँग की की।

११ वितानस को भारतीय कम्युनिस्ट वार्टी ने श्री बाहदाणों से अपने फैमने पर पुनिवंबर फरने का अनुतीय किया। उसने एक वनतत्त्व में कहा कि इसने विहिम नेताओं का कट्टरपन बढेवा जबकि उन जैसे राष्ट्रीय महत्व के नेता को उनके कठोर रखेंदें को नमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। १४ सितम्बर को श्री बाडवाणी ने मोर्चा सरकार की खुकी वेठावनी देते हुए कहा कि वह यह मान कर न चले कि हमारा समर्थन मिलता ही रहेगा।

विवाद पर धार्मिक नेताओं की बैठक बुलाने का सरकार ने विवार किया।
गृह मैं बाल पर काची कामकीट थीड के बकरानामें के इस मरनाव का स्वागत
किया कि दोनों घर्मों के नेताओं की वैठक हो। प्रमुख पुस्तिम नेताओं ने भी इसका
स्वागत किया। १५ सितम्बर को बाही इमाम मौनाना स्वाद अब्दुना बुखारी नं
अगसी बातचेति के इस सवाब का समर्थन किया।

तत्कालीन जनता दस के दिसमज नेता चन्द्रगोखर ने कहा कि मदिर बनाने की पोजना इस प्रकार बनाएं जिससे बाबरी मस्त्रिद सुरक्षित रहे। भाजपा नेतागण अपने प्रभाव से यह समय बनाएं।

१७ मितम्बर को राजधानी के कई बुद्धिकीवियो न प्रस्तावित रथयात्रा की 'असामियक' बनाया । उन्होंने कहा कि 'पबाब, कथ्मोर और असमे' के मौजूदा होवात देखते हुए यह राष्ट्र को एकता व अखण्डना को नुकंदान पहुँचा मकती है।

१ म सितम्बर को राष्ट्रीय एकता परियद की उच्चत्तरीय समिति ने राय आहिर की कि विवाद से असलत के जीतले का सम्मान होना चाहिए और अदालती प्रक्रिया में जल्दी होनी चाहिए।

रेन मितनबर को ही पष्टित परमहूंत रामचन्द्र दास को अपना मुख्यमा वापस लेने की अनुमति मिल्ल सबी।

१६ सितम्बर को श्री देवकीनदन अधवाल ने 'मनभेद' सम्बन्धी समाचार का खण्डन करते हुए बताया कि उन्होंने मतभेद के कारण इस्तीका नहीं दिया है। ६० जन्म-मृति विवाद

अदालती प्रक्रिया में शरीक होने के कारण यह कदम जरूरी था, क्योंकि उससे भ्रम पैदा हो रहा था। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मे निजी हैसियत से रामजन्मभूमि का मुकदमा लड रहे हैं।

१६ सितम्बर को श्री बाडवाणी ने साम्बदायिक सद्भाव पर राष्ट्रीय एकता परिषद की उव-समिति की बैठह की कार्यवाई सम्बन्धी सरकारी विज्ञानित का खंडन किया। उन्होने कहा कि विसप्ति में भाजपा के दिव्हिकोण को पूरी तरह से भ्रामक रूप मे प्रस्नुत किया गया है। पार्टी का दृष्टिकीण है कि अयोध्या जैसे विवाद का फैपला मुकदमे के द्वारा नहीं हो सकता । न्यायालय केवल स्वामित्व अथवा अतिकमण इरवादि के मामने ही निपटा सकते हैं। वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि क्या अयोद्या में सोलहवीं शताब्दी के दौरान वह मन्दिर पाया नहीं जो बादर ने गिरा दिया या, या फिर नया उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था तथा यदि ऐसा या तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

एक बयान मे उन्होने कहा, "हमारे पालमपुर के प्रस्ताव में भाजपा ने सरकार से आग्रह किया या कि वह अयोध्या के सम्बन्ध में भी वही सकाराश्मक रवैया अपनाए जो नेहरू सरकार ने सामनाय के बारे में अपनाया था। लोगों की भावनाओं का अदर करते हुए राम जन्मस्थान को हिन्दुओं की सौंप दिया जाये। यदि सभव हो तो समाधान बातचीन द्वारा करावा जाए या कानून बनाकर। मुकदमेवाजी निश्चय ही इसका कनई समाधान नहीं है। पार्टी के इस दिटकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

"हमे बेद है कि मरकार जो लगातार व्यापालय के निर्णय की बान करती रही, म्यायालय द्वारा मामने को शीझना से निपटाने से पूरी तरह विफल रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे विहित के कुछ प्रतिनिधियों ने सविस्तार तर्क दिये थे कि क्यों यह मामला इस योग्य ही नहीं कि इसे आये चलावा जाये।"

२० मितम्बर को श्री अटलविहारी बाजपेयी ने परिचद की उच्चाधिकार प्राप्त सद्भाव समिति से इत्नीफा दे दिया। उन्होंने सरकार के तौर-तरीके के विशेध मे यह कह कर इस्नीफा दिया कि सरकार ने समिति की सिफारिशों को उजागर

कर और उनकी मलन व्याख्या कर सहधति को सोडा है।

उसी दिन केन्द्रीय गृहमत्री मुश्ती भुहम्मद सईद ने यमुनापार करावल नगर में एक जन सभा में कहा कि मन्दिर बनाने के नाम पर सरकार किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई सहन नहीं करेगी।

भाजपा ने २२ सितम्बर से मद्रास में होने वाली एकता परिषद की बैठक का वहिष्कार किया। सुमापिनी बसी और रोमिसा चापर ने बाजपेबी जी के इस्तीफे को अनीचिरयपूर्ण बताया । बैठक में अदालती फैसला शीघ्र कराने का प्रस्ताव सर्वसम्पति से पास हुआ। बैठक से भावपा के मृहे पर बन्द्रशेक्षर व राजीव गांधी का रुख समान था। उनकी नजर में भावपा द्वारा बहिल्कार राजनीतिक भेदभाव और गरकार की छीछालेदर का एक हुंग जा। शहाबुड्डीन ने परिपद प्रस्ताव का स्वागत किया।

२४ मितम्बर को केन्द्र सरकार ने उ०प्र० से सुरक्षा बली की १८० कंपनियां भेजने की घोषणा की। भागपा अध्यक्ष ने अहसदाबाद से समर्थन वापस लेने की ध्रमकी शेरनार्ह।

२५ सितन्बर को सोमनाथ योज्य प्रावश (प्रमास पाटण, जिला जूनागड, गुजरात) से आडवाणो जी ने मन्त्रोण्यार के बीच रखयात्रा आरम्भ की । उन्होंने जनसभा की सन्त्रीधित करते हुए कहा, "पान और रामायण किशी धर्म निवीध के नहीं बरिक सबूची भारतीय सर्कृति के प्रनीक है। जब इच्छोनेशिया का मुसलमान स्वयो ना स्कृति का सम्मान करते हुए रामायण और राम का सम्मान कर ने कहता है तो भारतीय मुसलमान क्यो नहीं करता ?" स्वय ही इन प्रमन का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि "राम मन्दिर का विरोध भारत का सच्या मुसलमान नहीं कर रहा है विकास के कुछ लोग कर रहे हैं जो अपनी गडनीतिक महत्वाकाक्षा को पूरा करने के तिल् धर्म का भी इस्तेषाल करने मे महायत हासिल कर चुकी है।"

"मीमनाथ - अयोध्या रखयात्रा में राष्ट्रीयता का घावना उसी ढम से मजबूत होगी जिम ढग से स्वनत्रता समर्थ के दौगन महागष्ट्र में आयोजिन गणेगोरमद से हुई पी। अगर छद्म एव विकृत धर्मनिग्येशनावायी श्रीच से हुट जाए तो आज भी इस समस्या का समाधान सभव है। वर्तमान कश्मीर समस्या भी विकृत धर्म-निर्देणता में देन है।"

"धर्म मिरदेक्षता दूसरे धर्मवालों की भावनाओं को सहन करने तक मीमिन नहीं हैं। उसका अर्थ है अनकी भावनाओं का सम्मान की करना। भाजका ने बोट या चुनावों में किसी हिस्स के फायंद के लिए यह मुद्दा नही उठाया है। उसके निए यह मुद्दा कही अधिक स्थानक और सभीर है।" भावना के उताब्य सिकन्यर बखते ने कहा, "चो लोग पाम पनिटर को हिन्दुओं का मवाल बताते हैं, वै मृठ बोतते हैं। निस प्रकार सीमनाव पर हुए हमने से ममूबे हिन्दुस्तान की चह जबभी हुई पी, ठीक उसी बाग हिन्दों वाबर या उनके किसी सिपहसालार द्वारा पदिर के स्थान पर मस्निद बना देते से हुई तथा जैसे सोननाथ का मन्दिर फिर स बना है, बैसे ही राम मन्दिर भी बनना चाहिए।"

दूसरे दिन श्री आडवाणी ने कहा, "हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है यह रामरप । और अगर यह रथ रोक भी लिया गया ती भारत की जनता का स्य कौन रोकेगा ?... सेकिन हुमें यह लड़ाई तलवार से नहीं, बनिदान और स्याग से सड़नी है।... हुंचे ऐसी कोई चनतफहुमी नहीं है कि इस अभियान से भाजपा को बढ़ा सावरा होगा। किसी राजनीतिक साम की खातिर, अपना बीट बैंक पकता करने के तिए हमने यह अभियान नहीं छेड़ा है। मुझे ऐसी भी कोई मतकफहुमी नहीं कि उत्तरे मेरी छीव जमेगी। मैं तो एक निसित्त माज हूँ। वि पूर्व न एई, राम मितर बनेता और बन कर रहेगा। बयोकि राम समूचे भारत के अंत.करण में विजयान हैं और बही बजह सो कि महात्या माधी ने भी अयेओ को हुदाकर कारोस का राजक स्थापित करने की बजाय रामराज्य की स्थापना की परिकटना की सी।"

गुजरान परेश भाजपा के महासचिव नरेन्द्र भाई मोदी ने २ अब्दूबर को कहा कि इस पात्र से श्री आहवाणी एक लोक लावले तेता के रूप में उमरेंगे। हालाँ ति बहु इसे इस प्राण्ठा का उपकात हो मानते हैं। 'इस पात्र से दो फल मिनने वाले हैं। राम मितर का निर्माण और राष्ट्रीय एकता की वरिपूर्तिट ।'

नव भारत टाइस्स के सवादवादा रसेश बीड़ के अनुवार, "जुकरात से सोमनाथ से सूरत नक की चार दिवसीय यात्रा को देखते हुए यह बात दिना किसी हिषक के साय कही जा सकती है कि कल अहरी पार्टी मानी खाती रही भाजपा की पैठ अब इर-राक्ष के गाँवी तक हो गई है। सुरत नवर का वृष्य तो स्वप्नानीत या। त्रिदन वह नहीं देखा, वह उस पर आसानी से यकीन नहीं करेगा। तसदा था जैसे समूचा नगर हो घर-बार छोड़ कर शहर से ७-द कियोमीटर दूर से ही सडक के दोनी किनारे जा जुटा है।"

भी आडवानी ने दाजा किया, "मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी आग्दोसन को ऐसा जन-समर्थन मिनते नहीं देखा है।" संवादवाता रमेश गोड़ ने जिया, "बीर जिस डम से परम्परावादी मानी जाती गुजराती महिलाओं ने अपने परे में निमान कर सड़क किनारे पण्डो भी आडवाणी के रख का इस्त्रजार किया था, महरी और प्रामीण युक्को ने जो गर्वजीशी दिखाई थी, हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों से सम्बद्ध मुन्नि-महन जिस डम से जन-समाओं में इन्हें आशीर्याद देने के लिए मुजरान में उनके मच पर एक साथ आ मिल बैठने थे —और तो और, जिस डम से एज जैन मुन्नि अपने पातुर्यात के नियमों को दर्यकनार कर उन्हें मुन-मानाए देने एक समा में पहुंच गए से, उस सबको देखते हुए श्री आडवाणी का यह दावा कोई यहत गलत या आधारहोग भी नहा चार गी

मानपा और विहिष दोनो की उपाध्यक्षा राजमावा विनयाराजे विधिया ने यह उद्योग करते हुए श्री बाडवाणी को विदाई दी, "मृतप्राय हिन्दू समाज मे आज एन नई स्पृति, नई बेठना, नई जागृति और नई प्राण्याक्ति आई है तथा हिन्दुभी को नागर और नपुगक समझने वासो को जान जेना चाहिए कि वेन तो नाम है है न नएक ॥" उधर केन्द्रीय रिजर्क पुनिस ने अयोध्या की फिलेबरी अपने हाथ मे ले शी। सेना के अधिकारियों ने जयोध्या का मुजायना कर लिया। विहिए ने इस किकेंद्रदी से बचते हुए अपने कारसेवक अयोध्या में प्रवेश करते की किलेबरी का संकटर किया। प्रवासन ने अयोध्या के सभी जिला सस्थान कन्ने में लेकर वहां अर्धसैनिक कसो को ठहराने की व्यवस्था की । विहिच ने अपनी गतिविधियों का संयालन अयोध्या की बगाय किसी पुण्ड स्थान से खुरू किया।

३ अब्दूबर को बावरी एकवन कमेटी के उपाध्यक्ष इसाम सैयद वृक्षारी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऐसे विभी भी फार्मुने को स्वीकार नहीं करेगा, जिससे स्वाध्यक्त की दिवारास्यद इसारत के भीतर मूर्तियों एकने की बात हो। मोलाम अबुल हसन अली नक्षी और मोलाना करने सारिक की मुलाकात ४ अब्दूबर को तय हुई जिसमे दोनो वडे मोलाना आपसी गुप्तम् कर कोई फार्म्या निकालन का प्रयास करेंगे। ये दोनो कमय गुप्तो और विधा मुलसमानों से बोडी के धार्मिक नेता हैं।

४ अनदूबर को राज्यसभा में सन्दिर - मस्जिद विवाद को लेकर जब, काग्रेस य माक्या सदस्यों ने भाज्या पर तीखे हमले किए । उधर राजस्यान में रदयात्रा की देवारी भाजपा की तथा काश्त्रेसा जीवमा खार०एस०एस०की सींपा गया। कार मेवा का कार्य

५ अक्टूबर की दिन भरकी बहस के बाद राज्यसभा ने सदन के सदस्य श्री अटलबिहारी बाजपेयी से अपील की कि वे रययात्रा को रुकबान में मदद करें।

वाजपेबी मीन रहे। ६ अन्दूबर को प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर १२ अक्टूबर सक सरकार रववाजा को नहीं रोकती तो वे खद इसे रोकने सामने आ जायेंगे।

६ अक्टूबर को ही रपयात्रा ने श्री आववाणी ने पच्यप्रदेश में प्रवेश किया । तब कहा कि "राजीव मौती ने कीसेश शासित राज्यों को निर्देश दिया या कि रपयात्रा को आगे न बढ़ने दें । इसके बावजूद, आग्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आई। गुसलमानों सहित सभी लीगो ने गजब का उत्साह दिखाया। जो देगे ही सकन की बात कैना रहे थे, गलत सावित हुए।" ब अक्टूबर को ग्रुस्तिम नेनाओ की 'उक्त धमकी' पर मरकार की 'बूप्पी' पर

ब अबट्टबर को मुस्लिम नेनाओ की 'उक्त धमकी' पर मरकार की 'बुप्पी' पर माजपा नेता प्रो॰ विजय कुमार मलहोता तथा जगदील प्रधार माधुर ने क्षोभ स्थानन करते हुए कहा कि प्रधान मनी और 'सुहमती की चुप्पी से यह धारणा यननी है कि गरकार की इन 'मुस्लिम धमिडा' के साथ मीठ-मीठ है।

हे अक्टूबर को भाजपा ने रख रोके जाने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी ही। मध्यप्रदेश में रखबाना की भारी जनसमर्थन मिला।

१० अवट्वर को विवाद निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक कार्ययोजना

६४ जन्म-मूमि विवाद

प्रस्तावित हुई। महँव अवैधनाथ ने कोष्टिन में चेतावनी दी कि रथमात्रा रोकी तो सरकार निरेमी।

उ० प्र० मे ११ बक्टूबर तक २००० हिन्दू नेता निरफ्तार हुए । बयोध्या के दो विद्यायक निव प्रताप मुक्ता (बाब्या) ओधप्रकाश पासवान (हिन्दू महासमा) भी निरफ्तार हुए । १२ बक्टूबर को शावपा अध्यक्त ने केनावनी दी कि गिरफ्तारी के तत्तीवे गमीर होंगे। उन्होंने कहा, 'रयवात्रा का स्वायत मेरे अनुमान से अधिक है। एको देश को जोवने की एक बदसव क्षित पैदा की है।"

१६ सक्टूबर को रख्यात्रा ने देस की राजधानी में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री ते १७ को सर्वस्तीय बैठक बुताई। काँग्रेस ने संवेत दिया कि वह इस बैठक का बहिस्कार करेगी। रोहनक में रख्यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई। राजधानी में रख्यात्रा देखने सीम जस्त पढ़े। सरकार द्वारा सुतह की कोशिया जारी रही। ध्री आहवागी ने कहा कि "यह हिन्दु-सुक्तयान का विवाद नही, एक राष्ट्रीय मसला है। हम कपित मांत्रव के ढोने को तोडना भी नही चाहते। यसे ज्यों का गया हातर एकी प्रकार मी वही चाहते। यसे ज्यों का गया उड़ाकर पीच किली मीटर हर रखा जा सकती है।"

१४ जन्द्रवर को मुस्मिन नेनाओं ने रययात्रा रोकने का इरादा फिलहाल के लिए छोडिया। यह प्रधानमधी के इस आस्वासन के सहेनअर किया गया कि सरकार वावरी सम्बद की हर हाल में हिफाजत करेगी।

रेश सन्दूरत को अयोध्या विवाद पर व्यो अटलविद्वारी वाजवेयी प्रधानमंत्री से मिने। स्तमकार खुष्कां मिह ने रखाया को हिन्दू परस्परा के विपरीत बताया। भाजपा ने सर्वेदलीय बैठक के बहिस्कार की पोपणा की।

दिल्ली मे प्रणान, तोडफोड के बाद तनाव की स्थित उत्पन्त हुई। १६ ता० को स्री आडवाणी की प्रधानमंत्री से मलावात निष्फल रही।

१७ अवट्टमर को भाजपाने समर्थन थापन केने का अस्टिमेटम दिया। जद ने हर नतीजे के लिए सैमार रहने का दावा क्यि। कांग्रेस सर्वेदलीय बैठक ने अलग

रही।

रामानिदर के मुख्य युवारी साल दास ने रथयाता को रोक देने की कहा।
उन्होंने कहा कि "अयोध्या व फीजादाद के हिन्दू च मुन्तिम ममस्या का हल स्वय
बुढ सकते हैं। दने राजनीनिक रंग न दिवा बाये।" विहार से रथयाता पर कड़ी
सुरसा व्यवस्था की गई। इंडियन पीपुरम फंट ने रथयाता के जवाद में 'मैभीयाता'
निकालने की पीपपा ही।

१८ बच्दूबर को बिहिए के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णू हरि शालिमयी ने शीनों मन्दिरों पर हिंदूओं के अधिकार को माम चौहराई। अमीध्या मे हिंदू संगठनों के कार्यकरोत्री ने मुराता बची को रामरता स्तीत्र व जनेक दिये। राम फर्ती ने खेतों और पगर्डेटियों से अमीध्या जॉन की रणनीति बचाई लाकि सम्द्रूप मानेवन्दी से और पगर्डेटियों से अमीध्या जॉन की रणनीति बचाई लाकि सम्द्रूप मानेवन्दी से बचा जारे ।

२० बनदूवर से अयोध्या ने रुकूत कालेत ४ जवन्तर तक वन्त्र ) शिक्षान्यास की वसीन भी विवादित कमीन मे बाभिना फैनावार से सेना का लगि मार्च। हिल्ली, उत्तर प्रदेश भीना पूरी उरह शील। वयोध्या मे कार सेवा न होने देने की सरकारी भीषण।

२१ अक्टूबर को शरकार ने अयोध्या बध्यादेश पर विरोध के कारण अमल रोका। आडवाणी का भान्तिपूर्ण सत्याग्रह का आङ्कान। संभावित टकरान को लेकर उत्तर प्रदेश में वेचैंगी।

२२ अक्टूबर को रथयात्रा पर रोक सम्बन्धी याधिका नामजूर हुई।

२३ अब्दूबर को प्रधानमंत्री ने विवाद हुल के लिए छह महीने का समय मागा। छह मुख्यमित्रवो की समिति उपाय खोजने को तियुक्त। कई गहरो मे तनाव को देवते हुए सेना ने एन्डेग मार्च किया। मीरार्ची ने रेपयात्रा रोकने की अगील मी। रपयात्रा में 'स्वप्ति (चह्न के प्रयोग के विरोध मे बाधिल बादेवन पर निर्वाचन कायोग ने प्राजना को नीटिस भेवा। बयोच्या खब्यादेश रह हुआ। भाजपा ने अस्पतिश रोकने के लिए निन्दों की।

२३ अन्दूबर को लिहार से श्री आठवाणी की विरक्तारी के बाद माजदा ने सबर्यन बापस निया। नाराज भाजपा हारा भारत बन्द का आहान किया गया। रामरप स्कार ने अस्त किया। गिरकारी से विहार मे राजनीतिक खलबत्ती मधी। हो के कई मानों में हिला, गुजयत में ४ मरे। भारत बन्द की गियसना का पूर्ण क्षमर्यन। मुसायम ने लालु को अधाई सी।

हिस्ली बन्द के दौरान २४ अक्टूबर को शान्ति रही । राष्ट्रपति ते वि० प्र० का बहुमत सिद्ध करने को वहा । सारत बन्द के दौरात हिसा मे १८ मरे ।

५५ अनद्भर को सहाराजुर में मलिर निर्माण को लेकर एक व्यक्ति ने आत्महला की। जयपुर से गम जक ४२ सहित देश में ६१ मरे। राहरतान, गुजरात में जद-भाजपा गठजोड़ टूटा। विलान्यास स्वत से टीन की छत हां दी गई। सभी रास्ते सील कर दिये गये। अयोज्या में शावका और अनुरता का माठील। ६६ जन्म-भूमि विवाद

२६ बक्टूबर को बान्झ के राम भक्तों को परिक्रमा की अनुपति मिनी। अमोध्या से कमर्थू सवा। देश में श्री बाडवाणी की गिरफ्नारी पर भड़की हिंसा से मरते बातो की सख्या =२ हुई। बाबरी समिति के नेता जावेद हवीव ने राम के नाम पर मीनार बनाने का प्रस्ताव रखा। गावियाबाद में रेसो से कार-सेवकों की उतारा गा।

२७ अन्द्रवर : विहिप नेता डालमिया व अवैद्यनाय गिरफ्तार ।

रीची की हिंसा मे एक भरा, उ० प्र० में 'कन्द' रहा। मदन लाल जुराना सहित १५७५ कार-नेवक गिरस्तार हुए। नवरदक्त बाडवाणी ने क्षणने वकील की गराई को बुलादा। देवीलाल ने जग्ममुमि में 'सर्ववर्ष परिमर' बनाने का सुताव दिया। क्षणोच्या की १५ कोसी परिकास कर्ष्य के कारण वीरान खी।

२४ अन्दूबर उ० प्र० व मध्य अदेश की सीमा शील । वि० प्र० सिंह ने रय-यात्रा की 'मनवात्रा' कहा।

२= अक्टबर: राजमाता सिविया सहित १५ हजार गिरफ्तार ।

इटाना में कारनेवको पर गोसी चली। रीची में हिसा के बाद कर्म्यू, सेना तैनात। अयोध्या में कर्म्यु तोडा, अनशनकारी गिरफ्तार।

२६ अक्टूबर, उ० प्र० में हिंहा की लहर। याँच मरे, लखनक मे सेना तलब, कई अन्य नगरों में कपयूँ। अयोध्या में किला प्रचासन ने कार सेवा से निपरने की तीगारी की। हिंदा और आगजनी हुई। राजस्थान के प्रमुख ग्रहरों में संना तीगारी की। हिंदा और आगजनी हुई। राजस्थान के प्रमुख ग्रहरों में संना तीगारी। राजस्थान के प्रमुख ग्रहरों में संना तीगारी। राजस्थान के प्रमुख ग्रहरों में से सिंह हिंदी की प्राप्त में प्रमुख के प्रमुख ग्रहरों के प्रार्थ स्थाप्ता कि प्रधानमंत्री विवाद को मुलाना ही नहीं चाहते थे। जिलान्यास स्थल में तोइ-गोड की जॉव हैं सु उप-कांपनमंत्री किए से स्थाप्त की प्रमुख ग्रहरों के स्थाप्त की प्रमुख ग्रहरों के प्रमुख ग्रहरों के स्थाप्त की मान्यता खरन करने के दिन्हाम में कभी हत्नी गिएवनारियाँ नहीं हुई। आवश्य की सान्यता खरन करने के लिए

६० अस्टूबर, अयोध्या से कार सेवकों ने चेरा तोड़ा । सन्तिद के मुंबद पर कत्रजारोहण । दुनिस को गांती ते ११ मरे, मैकड़ो प्रायत । देस मे जगर्-वगह हिंसा । प्राप्तनी मे ५ मरे । धाजपा ने दावा किया कि अपनी हर मुमक्ति कौशिय के बावजूद नेन्द्र और तठ प्रकृती सरकारें, कार देवा रोकेने में समस्यत महीं ही पारी । दो लाख से अधिक कार तरेक अयोध्या पहुंचने में सफल रहें।

६१ तस्ट्रन, कई छहरों में चीएण हिंसा, पेर्य सारे मए, संकडी पायल । अमीया पं कार संक्वों का जनाव नायम । मात्रपा की जायत देठक । मन्दिर निर्माण जारी रायने की धोषणा । बालरी मस्त्रित सुरक्षित । चिहिल, भाजपा ने विकार दिवस मनाया । बालरीका में अधोष्या को लेकर दर्ग पढ़ के । मुलायम सिंह ने अयोध्या में सरकार के सफल रहने का दावा किया। कारसेवको की रिहाई का सिलमिला शरू।

३० अक्टूबर, को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका अधिों देखा हाल नमाटा के पत्रकार रवीन्द्र सिंह ने इस धकार लिखा-

"गम जन्ममूमि-बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल के पास ३० अक्टूबर की सबेरे से ही हजारों कारसेवक और रामभक्त इकट्ठा होने लगे थे। भारी बन्दोबस्त और नाकेबन्दी के कारण अयोध्या-फीआबाद के नागरिको और देश-विदेश से पहुचे अखबार वालो को भी यह विश्वास नही हो पा रहा था कि नाकेबन्दी में कोई भी ब्यक्ति राम जन्मभूमि के लासपास फटक पाएगा ।

में अपने सावियों के साथ सबेरे पाँच बजे निरुल कर शहर की सडकों पर **गौ**चकोती परिकमा के लिए निकल आए राम भक्ती की उत्साहित टोलियो का जायजा ले रहा था। इतने मे खबर मिली कि सरयू पुल पर उस पार राम भक्तों और पश्चिस बल के बीच जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। हम सोग पुल पर पहुँचे तो उस पर धूंए के काले बादल उठते देखे । काम्सेवको ने तीन चार बाहनों में आग लगा दी । लगभग १५ हजार कारसेवको को भीड का दबाव बढा और पमराद हमा नी र लिस और अर्घ सुरक्षा बल के जवान पीछे हटने लगे । मैं और टाइम्स आफ इंडिया के साथी क्यराव मे फस कए । कारमेवको ने फोटो खींच रहे नेशनल हेराल्ड के फोटोग्राफर मुन्ने बक्शी का कैमरा छीन लिया और हाथ मे काट लिया। हमी बीच कई बार गोलियाँ चली। हम बीच में घिरे हुए थे। इतने से गोलियों से खायक सोगों की पुत्र पर लाया जाने लगा। पत्रकार शहरनी घटनागर ने बताया कि राग अन्स-भूमि पर बवाल हो गमा

है। उसने यह सदेश पुलिस गाडी के वायरलैस का सुवा । हम सुन्रत राम जन्म-

भूमि की ओर रवाना हो गए।

लगभग सदा ११ वर्ज में राम जन्म-भूमि मन्दिर की ओर जाने वाली गली में पहुंचा तो मन्दिर की ओर उगड़ते लोगो मे चर्चा थी कि लोग अन्दर घूस गए हैं और मस्जिद टूट गई, लेकिन अन्दिर का मुख्य द्वार बन्द या। वहाँ जिलाधिकारी रामगरण श्रीवास्तव खंडे थे। उनके चहरे पर हवाइमाँ उड रही थी। पूरा इलाका नारों से गूंज रहा था। दुनिया भरके फीटोग्राफर और पत्रकार इधर-उधर भकानों या मन्दिरों पर भीचा संमाले हुए हर क्षण को कैंद करने की कीशिश मे मे। लोगों का सैलाव वैरियर पर टक्कर मार रहा था। में भी वहीं पहुँच कर हालात के स्वक् होना चाहता था। भीड को चीरता मैं आगे की बार वडा तो भीड के रेले ने पलक झपकते बैरियर नक पहुचा दिया। यह राम भक्तो और जन्म-भिम के बीच का अतिम अवरोध था। भेरे साथ एक हिन्दी पत्र के संपादक भी थे। एक परिचित पुलिस अधिकारी ने हमे वैरियर के बगल के सस्ते में अन्दर कर

### लिया।

राम बन्ममूर्मि स्थल पर पहुंचने को बातुर हवारो की भीड़ वैरियर को तोडने का प्रयास कर रही थी। व्यवसी पिति के राम भक्त वैरियर से सटके हुए में तो कुछ बनीन पर बैठकर उसे पैरो से हिला रहे थे। पृतिस उन्हें तार्टिमों से तोकर देकर पोड़े हटा जी थी।

यह ॥ (देखने के बाद मैंने मुख्य द्वार के बाहरी कोने मे सीड़ी पर अपने लिए जगह बनाई और खटा हो गया। अभी दो मिनट भी नहीं गुजरे में कि ठीक ११ बजकर ४५ मिनट पर बेरियर टूट गया और कारसेवकी ने अव्यर जाने के लिए लोहे की दिल के भोटे दरवाचे की हिशाना गुरू किया। मैं बर गया कि यदि हरवाजा गिरा तो दव जाऊँगा।

ठीक बारह बजे यह द्वार भी टूट गवा और भीड़ पागलों की तरह श्रीराम की जब करती हुई अन्दर की ओर दोड़ पढ़ी। पुलित बस उन्हें लाठियों से बाहर की ओर ठेवने लगा। इसी बोच विका के पीछे बड़े अधिकारियों को गोती वाला जाने के बारें में चर्चों करते हुना तो रोगटे जड़े हो गए। वैने सामने भीड़ में खड़ें अदने पनकार साथियों को इसारा कर पीछे हुटने की कहा। तब तक अन्दर गोलियों सलने की आवात आई। उनमें तीन फाबर बन्द्रक से थे तथा बाकी रखर की

इन कुछ ही क्षणों में लगभग हजार शोगों का रेला अन्वर की और बडा और मैं भी उसी रेले के साथ अन्वर चला गया। इस रेले के अन्वर चुसने के बाद मुख्य हार फिर बन्द हो गया।

अन्दर का दूख तो बहुत अभीव था। मुख्य द्वार से गर्भ गृह तक के रास्ते में राइकरों ताने खड़े आई मुरका बज़ी के जवान रास्ते से हट कर एक और खड़े हो गए। उन्होंने कमनी राइक्ले कन्छे से चिवका सी। राम मक्त और कारतेवको की मिड दूरी में गृह में कैन महै। जिसे जी किता उसी से तोड़कोड़ की गई। देखते ही देखते गर्भ गृह भी बाहरी दीनार दूट कर गिरने सगी। कुछ साधु तो हूँ ट उड़ा कर गर्भ गृह भी दीवारों के स्वास्टर को ही तोड़ने सगे।

हुए सांधु और कारसेवक पलक झपकते मुख्यद पर चढ वए और कलस की खबाडने वर्ग। कारसेवकों ने पीखे पहुच कर कटीली बाड को भी तोडा। गर्म गृह मी पिछनी दोनार में बहा छेद कर हिमा। लोगों के सिर्दो पर जुनून तबार या। चारों और म धून के बादल उठ रहे थे। वहाँ मीजूद १५ जवान खामों से पेत जहाँ की का पहुंच के बादल उठ रहे थे। वहाँ मीजूद १५ जवान खामों से पे। उनकी बन्दूक राम घनतों के बोर नहीं नीचे झुकी थी। खुकी से नावते एक राम प्रवां के पोट में उठते जिला।

बदहवासी और सदमे से जबरने पर अफमरो ने बडी सख्या में बर्धे सैनिक दलों को अन्दर दाखिल कराया। उन्होंने अन्दर आकर कारसेवको को बाहर निकालना गुरू किया। कारसेवकों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद प्रतिरोध नहीं किया। विवादित स्थल पर चार मिनट तक कारसेवकों के कब्ने के बाद एक बार फिर पलिस काबिज हो गई।"

र नवस्वर, अयोध्या मे ३० कारसेवक मारे गये, २०० प्रायल हुए। जन्म-मृषि वरिसर से दूर तक लाठियाँ, बोलियाँ बती और आसूर्गस के गोने सूटे। भाजपा सावद जमा भारती और हरेल पाठक विपस्तार हुए। रेजन्यापी हिमा मे ४० मरे। विजनीर में मृतक संस्था ४२ से लियक हुई। मेरठ दरे में १ मारे गए। विक्रित के सारसेवा जारी एकने का ऐलान दिया।

"अयोध्या मे इस बुखब काण्य की खुकात आज सबेरे साममा बत जने हुई। जब मतीहात की छावती, डाक्काना माने तथा विगन्नय अवाह की ओर से कार-सेवकों के जाये रामधुन व कोतन करते हुए राम जम्मभूमि स्वक की ओर साम नो। देवते ही देवते अयोक्ता कोतवाली के निकट हुआरों की सक्या मे कार सेवक इकट्टे ही गए। वे राम जम्मभूम स्वक की ओर रामलमा के वर्तन करने जाना चाहते थे। कारणेवको की इस भीड की पुलिस और अर्थ-सैनिक बनों ने कोतवातों से पहने ही रोक लिया। जबर दिगम्बर अवाह वी ओर संआप् करासेवको भी भीड हुनुमान गढी चीक पर बमा ही यह। कारसेवक कोर्तन कर रहे से तथा रामधुन या रहे थे।"

कारसेवक सहक पर ही बैठ गए और कीर्तन करने लगे। केन्द्रीय मुरता बनो के जबानों और सरकारी अकमरों ने इन कारतेवकी को सबक से उठा कर छावनी नती और जाने का आवेश दिया। जब कारतेवल नही माने तो जुनित ने लंडीकार किया। लाडीवार्क के बाद कारसेवकों की शीच दियान्दर अखाई की ओर जाने वाली गत्ती में चुत गई। उन्होंने नहीं चुलिस पर पयराव किया इस पर पुरसा बसो ने पहले तो जम कर श्रीसू गैंस के गोंच छोड़े और लाडीबार्ज किया। उत्तके बाद गीलियां चलाई। सुरहा। बसो ने विरावस खखाई से लगी पत्तिमें भिल्यों में स्वामन पत्तास गीलियां चलाई, जिससे उस मती में अनेक सोग मारे गए। चुलिम बनो ने लाती की क्षीच-शोच कर आवायात की गतियों में बात दिया।

गाजी के मुहाने पर खड़े देश विदेश के तमाम सवादवालाओं व मेस फोटो-प्राफ्तों ने जब गीनियों के बीच जाकर अस्तियत का देखना चाहा तो केन्द्रीय मुख्या बल के एक अधिकारी ने पत्रकारों को धकिया कर गीखे कर दिया। मेशिया प्राफ्तों को भी भीखे धकेला गया। जिला आयुक्त और एक दीन आहे और भादि ने भी पत्रकारों को लाये अबने से लेकना चाहा। पुलिस अफसर गांतियों में विद्यों साशों को जिलाना चाहते थे। इस बीच सीठ आर० पोर के एक बदान ने आहर बताया कि बहुत सारे लीच गार्स गए हैं। तो सारे पत्रकार व कोटोबाफर गोनियों और साठियों की परवाह किए विना लागे बढ़ सप् ।

### ७० जन्म-भूमि विवाद

सन्ते दस तीह दिया।

वारमेवको ने सवाददाताओं को बताया कि बन्दर गोली से धावन चार कारसेवक पढ़े हैं। इतने में पूलिम अधिकारियों की फोज आ गई तो कारसेवकों ने फाटक बाद कर दिया। पूलिस के बजान फाटक पर दूट पढ़े। पहते तो फाटक तोडने की कोश्विण की गई, फिर एक खिडकी तोड़कर पुलिस चारी अपन्य पूले और उन्होंने लाटक खोल दिया। पायां को फा फ मेंटाडीर में लाद कर अपनता ले जाया तथा। वहाँ जमा गांकी कारसेवको की गिरमनार कर लिया गया।

दिगम्बर अखाडे के सामने नारायणी आध्यम में छपकर बैठे सहमें हुए

कोतवानी के निकट मोलीवारी से उत्तेतित कारसेवको को भीड जैते ही आये अही तो पुलिस ने उन पर काठीवार्ज किया । भीड फिर भी हिली नहीं तो पुलिस ने उन पर काठीवार्ज किया । भीड फिर भी हिली नहीं तो पुलिस ने उन पर और पैस के दोनो और के माने पर सीठआर०भी० के जवाल राइक्तें ताने खड़े थे। मकानी की छतो पर बैठ नागरिक जैसे ही आंनू मैत का मोला चवता तो उसका प्रभाव करून करने के लिए बाल्टी से पानी फैर देते थे। इसके वावजूद भीड ने रामवन्मपूर्ण स्थल की और जाने के लिए हल्ला बोला। शभी पुलिसकियों ने गोलियों चला ही। यहाँ भी कही ताना से पर । आंसू मैन को प्रभावहीन करने के लिए छत से पानी फैर दे एक साइ को उत्तर ही निवासना वाना दिया। बहु भीनी वाले ही नीई आ गिरा और

अयोध्या ओर फैशाबाद के जरूपताओं में पायलों की लाइन लगी है। मप्ते बालों में से कानपुर के अवकांश प्रास्त कैन्द्रन एम० एत० अरोड़ा, मुजागंज बाराबकी के राम अचल गुप्त को तो पहचान लिया गया है। बाकी मुनका की

शिताका नहीं है, याई है। मरने वालों से कई सामू हैं। जब पुलिस वालों ने एक आदारी की मार्स ता जे उसके दो भाई उसे दशने के लिए जमके करण है। एक है। एक स्वारों की भार को उसके दो भाई उसे दशने के

भव भुक्ति जाला गएक जावना का सारा दा उसक दा साह बत वचान क शिए उसके ऊनर गिर पडे । पुलिस ने उन दोनों को भी भून दिया। इस वो मध्ये की करेंबाई से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सण्डल आधुक्त ने

का का पास का कर लाइ के वार का पुलस अधासक आर मण्डल आयुक्त न बढ-चढ कर हुमिला निमाई । त्रिलाधिकारी रामाशरण धीयास्त्रक असदाय से नवर आए। एक स्थान पर उन्होंने अवानों की बोली चसाने से अब रोकता चाहा ही उनकी बात किसी ने नहीं मानी। कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि कुल कितानी गोनियाँ चनाई यह बोर कितने लोग मारे गए। नमाटा सवायदाताओं ने सभी जगहीं कम गुक्रायना करने के वाद यह ब्रमुगान सनाया है कि मरने वालों की

सच्या ३० से ऊरर है। अभो जो व्यक्ति गम्भीर रूप ने घायल हैं उनके बारे मे कुछ कह पाना मुक्किल है। कारतेवको ने गोली काण्ड के बाद कई लाशों को अखाड़ों, छात्रनियों तथा

कारमेक्डो ने गोनी काण्ड के बाद कई साशों को अखाड़ी, छार्जानियों तथा मिररों में ने जाकर रख सिया। कुछ साशों को पुलिस ने अपने कब्बे में कर सिया है। इस घटना के बाद पूरा शहर दहशत और सदये की हासत में है और कार- सेवक फिर मे छावनिर्यों में लौट गए हैं। वहाँ अवली रणनीति पर विचार चल ' रहा है।''

३ नवस्वर. बंगसा देश के हिन्दू निरोधी दंगो मे १ मरा, मिन्दरों की मरमत पुरु । प्रक्रिस्तान मे हिन्दू निरोधी प्रयंग । निवार में माज्या का चुनानी नारा पोरित-राममिन्द और रामराज । बयोध्या मे देवा का पर्यंग मार्च । प्राप्त के विद्यान पर्यंग मार्च । प्राप्त के निवार में मुल्य १० शव वराम ।

वेगमर में हिंसक घनटाएं जारी, १७ मरे, हापुड में सेना तैनात । माजरा हारा अयोध्या में जीच दल फेजने की चोषणा। दिल्ली में ११ मादपा सामदो सहित हजारों ने गिरफनारी दी।

४ नवस्तरः तरा प्राप्ता हिंसा में १७ जाने गई। आडवाणी रिहा, ७ नवस्तर

के बाद अयोध्या आयेंगे। जनता दल टूटने के क्यार पर। सधी कार नेवको को लौटने के निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओं का सामृहिक उपवास।

४ नवस्वर कारक्षेत्रको की रिहाई शुक्त। जनता दल टूटा। पाजपेगी व अन्य रिहा। विवादास्यद श्रमस्यात पर 'राभयल' आरम्म। वजरंग दल मे १० लाख स्वयंसेवको की भूती की भीवणा।

६ नवम्बर: बाजपेयी, आडवाणी राष्ट्रपति से मिले।

७ नवस्वर राष्ट्रीय मोर्चा मरकार का प्रनन् । अविश्वाम मत पास होने के बाद वि० प्र० सिंह का इस्तीफा। आह्वाणी ने बोकमभा में कहा, वि० प्र० सिंह भी कारसेवा करना चाउते थे।

म नवस्वर भाजधाका सरकार बनाने से इन्कार। शिखावत ने विषयाम सत जीना।

११ नवस्थर. नए प्रधानमधी चन्द्रशेखर विवाद का हल बूंबने राजमाता व निमल से जाकर मिले। आडवाणी प्रधानमधी से मिले। टकराव से बचनकी अपील।

१२ नवम्बर: अयोध्या से ६ दिसम्बर में पुन. कारमेवा शुरू करने की पोषणा। बावरी एक्शन कसेटी द्वारा कारसेवा पर रोक खगाने की माँग।

णा । बावरी एवशन कमेटी द्वारा कारतेवा पर रोक लगाने की मीग । १४ नवम्बर - पुरानी दिल्ली से साम्प्रदायिक हिंसा, ५ मरे, कर्फ् लागू ।

१६ नवस्वर: राष्ट्रवादी युवा मुस्लिम फोरम ने बिबाद के हल हेतु राष्ट्रपति को एक वीन मूत्री फार्मूला पेख किया—बिवादित हमारत को राष्ट्रीय स्मारक भीवन कर उसका नाम राम-रहीस स्मारक रखा आए। अयोध्या के बिवानियों का अस्थिकतक देश भर धुमाना तय। वामपंथी बलो ने इस पर रोक लगाने की मीन की।

३० नवम्बर: अधाध्या विवाद पर उच्चस्तरीय वार्ताएँ। उधरशेखावत शामिल। १ दिसम्बर: चन्द्रशेखर ने अयोध्या पुलिस कार्रवाई को उचित बताया।

७२ जन्म भूमि विवाद

राजीव गांधी द्वारा जांच आयोग गठन का सुझाव। जद (स) ने सुझाव को

विचारणीय वताया । ४ दिसम्बर: विवाद का हल ईंडने त्रिपक्षीय बैठक । दोनों पक्ष सबत पेश

करेंगे ।

५ दिसम्बर: केन्द्र ने अयोध्या में शान्तिपूर्ण सत्याग्रह की अनुमृति दी। साध्वी ऋतंभरा कैसेटों पर दिल्ली में रोक लगी।

६ रिसम्बर: अयोध्या मे शान्तिपूर्ण सत्यापह जारी। पहले दिन १५०० सामों ने मिरफ्तारी ही ।

७ दिसम्बर: चन्द्रास्वामी अयोध्या पहुंचे । विहिप ने असिप्तता जाहिर की ।

सरपाग्रह मे ७६७ गिरफ्तार ।

११ दिसम्बर: शिवसेना का कारसेवक डाइनामाइट से मस्जिद को उडाने

की कोशिय से विस्पतार ।

# ६. मुख्लिम पक्ष

मुनसमान भी इस मामले से किसी से भी पीछे नहीं हैं। बावरी महिबद को आदिनेशन कमेटी के आधीन बगिंदन मुसलमान अस्पर्यक्यों पर बहुतंक्यकों के द्वारा खनरे के प्रति सदेव सचेत रहे हैं और इस दिवा में मुस्लिम भावनाओं की प्रवस्ता प्रयान कर रहे हैं। जैसे हो फंजाबाद के जनवर न्यायाधीश में भन्त को, हिन्दुओं की पूत्रा के लिए खोलन का आदेश जारी किया मुस्लिम नंताओं ने एक्सरी सन् १६८६ में बावरी महिजद को बादिनेशन कमेदी का गठन कर सिया। इसने बीझ ही राष्ट्रव्याणी मुस्लिम ''भीनिग'' का गठन भी कर लिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुस्लिम विद्यायकों ने ६ फरवरी, १६८६ को ज्ञापन दिया

हम, राज्य विधान मण्डल के निम्नतिधित सदस्य इन दिनों राजकीय माध्ययों द्वारा औराम-जनमधूमि या जंग्यस्यत के रूप मे प्रधारित किये जाने वाले स्थान बाबरी महिजद अयोध्या जिला फैजाबाद के सर्वद में निम्मालित तत्यों की और आपका ध्यान भाकपित करना चाहते हैं और आपसे देश की धर्मनिरमेशता व प्रजावांकित संरचना के मुस्तिमों एवं अन्य अल्यतस्वकों का दिवसा स्थापित करने के लिए तकाल उपचारास्क करम उठाने ना आयह सरते हैं।

(१) यह कि तुजुन-बाबरी या बाबर की संक्षित्य जीवनी महित इतिहास की अग्य प्रमाणिक पुस्तकों से यह पूर्णवाय विद्ध होता है कि बाबर में अयोध्या में काई मस्ति तही बतावाया था और यह कि वाबरों मस्ति कामक विवादाया मामित की समिद को समिद को सामित की समिद को समिद की समिद की समिद की समिद की समिद की समिद की सामित की

(२) यह कि १८८६ में स्वयं को "जन्म स्थान" का महंत होने का दावा

करते वाने एक महुत रघूवर देवा ने फैबाबाद उप-न्यायाशीश की अदावत में एक मुहदमा दायर किया था (मुन्देमा सं० ६१/२६०, सन् १६८४) और मुहदमें के बाद प्रथम देवा हिया था कि 'जबन-स्थान' का चत्रुवरा मूर्व पश्चिम की ओर १९ फीट का या और चूंकि वहीं कोई निर्माण नहीं हुआ था अवः उचे वहां अन्य पुरीहिंदों की प्रसियों में अतिशय का ओर स्थान का स्थान पार्थ की अपना का स्थान के स्थान का स्थान का स्थान का स्थान का स्थान का स्थान का स्थान के स्यान के स्थान के

(३) कि श्वद्यं का मुक्तदमा, संख्या ६१/२८०, २४-१२-१८८५ को उप-न्यायाधीश, फैनाबाद ने खारिज कर दिया और मुद्दा संख्या ६ का निपटारा करते हुए न्यायालय ने मोभान सहाय अमीन द्वारा बनायी गयी स्वल-योजना के लाधार पर प्रेक्षण दिया था कि "मस्जिद व चबूतरे के बीच मे एक दीबार बी और स्वष्ट है कि मस्जिद व चब्रुतरे के बीच प्यक चारदीवारी मीजूद है और उस तथ्य को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि लगान निवाद के मामले मे सरकार द्वारा सीमा रेखा बनायी गयी है।" इसी फैसले में यह प्रेक्षण भी दिया गया कि उसके गिर्द मस्जिद की दीबार है और उस पर गब्द "बस्लाह" लिखा है। यदि ऐते स्थान पर स्थित चबूतरे पर स्थित भदिर बनाया जाता है तो घटानाद व शखनाद गुजेगा, हिन्दू और मुस्लिम दोनो एक ही रास्ते से गुजरेंगे और यदि हिन्दुओं को मदिर बनाने की इजाजत दी जाती है जो किसी न किमी दिन कोई अपराधिक काण्ड हो जाएमा और हजारो लोग मारे आयेंगे" और यह कि "ऐसे स्यल पर मदिर का निर्माण करने की अनुमति देना और करल की बुनियाद डालने के मदृश होगा, इसलिए "नीति के महे नशर और न्याय का निचार करते हुए बाछित अनु-ति तही दी जानी चाहिए।" उक्त उप-मायाधीय, कैनाबाद और कीई नही एक हिन्दू पहित थे, पडित हरिकिसन ।

(४) यह कि उपरोजन फिल्ड के कियद की पार्थी अपीन व २४-१२-१८=१४ की दिनों को जिला न्यावाशीया, फैलाबाद ने २६-३-१८-६ को खारित कर दिया (सिदिस संपीत शं॰ २७ सन् १८८६—महत रचुवीर दास बनाग राज्य सनिव एक सन्ता)

(प्र) मह कि किषत बाबरी महिबद का तुष्ठ भाग १९८४ के साप्रदाधिक दगो मे नष्ट हो गया था जिसको सरकारी जागत पर पूर्वनिर्माण व सरम्मन की गयी सी।

(६) २६-१२-१६४४ के सरकारी गजट में वक्फ के आयुक्त में अपनी रेपट

में भी सुन्नी बंबफ माना था।

- (७) यह कि १९६० के सील यन्द रजिस्टर में उक्त महिजद को मस्जिद बाबरी के रूप मे दर्ज किया गया हैं।
- (द) यह कि उपरोक्त दस्तावेशों के आधार पर कवित निमन्नद व उससे समान भूषि को, उठा० धुन्तिम अधिनियम १६३६ के तहत वशक के उठा० मुग्नी केट्रियमण्डल ने अवक (वक्क तठ २६ फैजाबाद) के स्पर्म दर्ज किया गढ़ा है।
- (१) यह कि २१-१२-१६६६ तक कथित मस्जिद में निर्वाध रूप से नमाज अदा की जाती रही और १६४६ में २२/२३ दिसम्बर की रात की मस्जिद मे छलपूर्वक व गलत तरीके से श्री रामधन्त्र जी की मूर्तियाँ रख दी गयी । यह तथ्य सिबिल न्यायाधीश की अदासत, फैंजाबाद में उ०प्र० राज्य की और में उपायुक्त (श्री जें • एन • उम्र) द्वारा युकदमा सख्या २ सन् १६५ । (गोपाल सिंह विशारित बनाम जहर अहमद व अम्य) में दायर २४-४-१६५० के लिखिन वयान से भी प्रमाणित होता है। १९५० के नियमित मुकदमा सख्या २५ वे (श्री परमहस रामचन्द्र दाम बनाम जहर अहमद व अन्य) में भी राज्य सरकार न यही रख अपनाया या इसमे भी फैजाबाद के उगयुक्त ने राज्य सरकार की ओर से जनवरी १६५१ में लिखित बयान दायर किया था। इनसे यह पूर्णतया सिख होता है कि राज्य सरकार कथित निर्माण की श्री रामधन्त्र भी का मन्दिर नही बहिक बावरी मस्त्रित मानती आ रही थी । अचानक १-२-१६८६ को फैबाबाद के एस ०एस०पी० व जिला न्यायाधीश ने फैशाबाद जिला न्यायाधीश के समक्ष १६८६ के विविध मिविल अपील न० द में विपरीत रख अवनामां (उमेश चन्द्र पाण्डे बनाम उ०म० राज्य व ३ अन्य) को १६५० के नियमित मुकदमा स० २ में तिथि २५-१-१६६६ की उमेशक्त पाण्डेय की अर्जी पर पारित २०-१-१६०६ के मुनिक सरकार फैजाबाद के आदेश के विरुद्ध दायर की गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि उक्त-उक्त उमेशचन्द्र पाण्डेय न तो उस मुकदमे के पक्षकार हैं और न ही उन्हें १६५० के मुकदमा स० २ का पक्षकार बनाया यया था। (१०) कि यह यहाँ भी उल्लेनीय है कि १६५० के नियमित मुकदमा स॰ २
- के रानि भीता किह बिकार की वर्षा पहुँचे मुख्ये भी और उक्का स्थान किसी ने नही सिखा था। इस तरह मुकदमा अपने आप खारिज हो पढ़ा था तथा कामूनी भाषा ने कहा जाए तो वह २५.५-१६ वर्ष में या १-२-१६ वर्ष की विक्तुत मी निविध्यत नहीं था। इस तरह मिजद का ताता क्षोत्रने या श्रांत अध्या पूजा पर रोक समाने के मुकदमें में ऐहा कोई बादेश शरित नहीं किया जा सका था किन्दु अजीद बात है कि राज्य परिवर्ष जिला न्यायाधीय य न्यायात्म म उपस्थित एस०एस०पी० था जिला न्यायाधीय ने मामले के इस एस पर ध्यान ही नहीं

दिया और ऐसा लगता है कि बहमख्यक समुदाय के आक्रोश भरे समूह को खुश करने के लिए पूर्वनियोजित रूप से जिला प्रशासन द्वारा १-२-१६८६ का आदेश प्राप्त किया गया और यह सब कार्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति या इस मामने के मूत्रधार व्यक्तियो व उच्च पदस्य अधिकारियो की सलाह व स्वीकृति के बिना किया गया हो यह बात हमारे गने नहीं उतरती है '

(११) यह कि १-२-११ वर का कथि। आदेश, जिस तरीके से मुस्लिमी के पीछे और किसी भी मुस्लिम को कथिन अपील का पश्चकार बनाए बगैर तथा कुछ मुस्त्रिमो का पक्षकार बनाए जाने की अर्जीको वामन्जूर करके प्राप्त किया गया जमसे देश के सारे मुस्लिम हक्क-बके रह गये हैं और उससे सरकार और साथ-साथ न्याय पर से भी जनका भरोसा उठ गया है। यह और भी हैरानी की वात है कि १६६१ के नियमित मुकदमा सब १२ के उ०प्र० सुन्नी बक्फ केन्द्रीय बोर्ड लखनऊ तथा अन्य बादियो तक को जिन्होने फरीदाबाद सिविल न्यायालय में इसी मस्तिरकी बाबत घोषणा व कस्त्रे के लिये मूकदमा दायर दिया था और जिसका मामला अभी निलम्बित है, न तो १६८६ की अपील का पक्षकार बनाया गया और न ही इस मामले में कोई नोटिस दिया गया हालांकि १६६१ का मुकदमा सं ० २ के तहत सहित तीन अन्य मुकदमे जोड विये गये हैं ।

(१२) यह कि मस्जिद का ताला खोलने और उसे पूजा आदि के लिये खुला छोडने ककारण देश भर के मुस्लिमों से रीय ब्याप्त हो गया है और हमें भी इससे जबरदस्त धनका लगा है और इसके महेन बर हम आपसे न सिर्फ मरिजद की पवित्रता की रता करने के लिये बल्क देश के धर्मनिरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक तानेबाने व कानुनी प्रणाली से मुस्लिमो का विश्वास पुनः स्यापित करने के लिए भी तत्काल उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह करते हैं।

इसलिए हम राज्य सरकार से जविलस्य निम्नलिखित कदम उठाने की मौग करते हैं।

(१) वाबरी मस्त्रिद की उसकी मनान बक्फ संपत्ति के साथ रक्षा की जाये और उन्हें उनके २२-१२-१६४९ में मौजद स्वरूप में सरक्षण प्रदान किया जाए।

(२) विश्व हिन्दू परियद व वजरंब दल आदि के उत्तेजक नारो वा भाषणी पर ध्यान देकर उन्हें रोकने और अपराधी व्यक्तियों को दक्षित करने की फौरन कार्यवाई की जाए।

(३) मस्त्रिद में या उमकी सीमारेखा में पूत्रा करने वा मूर्ति स्थापना करने पर तत्काल रोक लगायी जाए।

(४) युस्लिमो को बाबरी मस्जिद में बिना रोक-टोक के नमाज अदा करने और उससे सम्बद्ध भागलों की देख-रेख की बनुमति दी जाए।

(४) मस्जिद का कबजा कान्त द्वारा या मामले पर फौरन फैनला करके

मुस्लिमो को पुन: सौंपा जाए।

मुस्लिम सांसदों ने प्रधानमंत्री को ३ मार्च, १६८६ को इस प्रकार जापन दिया--

त्रिला मजिरहेट, कैशवाद द्वारा हाल ही में बादरी मस्त्रित, प्रमोध्या के बारे में दिया गया मुस्त्रिल बतात के लिए बहुन अफ्लोबिक्स रहा है, तथा इससे मुक्त में सीन हासल पैदा हुए हैं। इससे अपर सावधानी के साथ नहीं निवटा गया ही एक लाइकाज राष्ट्रीय सक्ट बढा हो सरना है।

हुम समझ के मुस्लिम सदस्य आप के नामने तथ्य प्रस्तुत करते हुए अर्ज करना चाहुने हैं। गुरूआत में ही हम आपको आइवत करते हैं कि निम्म तथ्यो का वर्षन बाहरों मस्टिश्ट के रतिहाम नथा उसकी कानूनी म्यित में सम्बन्धित विपुत्त एव कारट्य प्रमाणी पर आधारित है।

(१) कि, मस्जिद बादकाह बाबर के राज्यकाल में उसके एक राज्यपाल मीर बौकी द्वारा वर्ष १५२ व में एक खाली भूखण्ड पर बनायी गयी।

बीही ह्यारा वर्ष ११६० स एक खाना पृत्यक पर नामा समा।

(२) कि, एक अन्वर्षाण्ट्रीय ख्यावित्रास दोनहासकर ए०एस० वीवरीज, जिनने तुजुक-ए-खानारे वा अर्थुओं से अनुनाद किया है तथा स्कृत सारी पाद-दिम्पणियों से हैं, ने अपनी पुत्तक "आवर के सदस्यण" (खब्द २, तयन, १६६५, पृष्ठ ६७६-६०) से कावन के अवध से होते हुए गुकरने का उतनेच्य पिया है। वीवरिज ने विषय को वारीक आदेशे ने साम प्रतृत किया देशे विशेष याद है। वीवरिज ने विषय को वारीक आदेशे ने साम प्रतृत किया है विशेष याद है। विशेष के विषय को वारीक ने साम प्रतृत किया के अवध का राज्य-पाद नामा वार्त तथा वार्य ने वार्य के वार्य का राज्य-पाद नामा वार्य तथा वार्य के वार्य का तथा के वार्य का राज्य-पाद नामा वार्य की वार्य का राज्य-पाद की वार्य के पाद की वार्य के वार्य के पाद की वार्य की वार्य के प्रत्य की वार्य की वार

१८८५ में अपने २४-१२-१८८५ को दिये गये फैसले में भी यह माना है। पं हरिकिशन के फैसले की प्रतिलिधि इस ज्ञापन के परिशिष्ट "ए" के तहत संलग्न है।

(३) जिला वनफ बायुक्त की उपरोक्त रिपोर्ट से साबित होता है कि सन १८६४ मे दो गाँव, भराईपुर तया शोलेपुर मस्जिद के रख रखाव के लिए वाधिक ६० रु० नक्द अनुदान मे बदले, राजस्य मुक्त बामों के रूप मे दिये गये, जो मूलतः बादशाह बाबर द्वारा मन्जुर किए गए थे, तथा बाद मे अवध के राजा द्वारा ह0 ३०२/३१६ की रकम तक यह अनुदान बढ़ा दिया गया था।

(४) वर्ष १६६५ में एक महत रखबर दास ने सब जज, फैंबाबाद के कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया (मु०न० ३१२व०-१८वर) और यह आरोप लगाया कि राम जन्मस्थान के चबुतरे पर छन या भवन नहीं है तथा पजारी नो बडे क्राविक गर्नी सर्दी और बारिश जैसी मौसमी कठिनाइयाँ झेलनी पडती हैं। अतः उसने प्रार्थना की उक्त २१ × १७ फीट में चबूतरे पर एक मंदिर बनाने दिया जाए। यह दावा १६-१-१ व्यथ को दायर किया गया। दावे के परिछच्छेद ४ मे कहा गया था कि अप्रैल १८६३ में फैजाबाद के उपायुश्न ने साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखन के महैनजर उक्त मन्दिर के निर्माण की अनुमति नही दी थी।

(५) कि सब जज, फैनाबाद पहित हरिकिशन ने उक्त मुकदमा न०६१/ २००-१८६५ अपने आदेश से २४-१२-१६६५ को खारिज कर दिया। कोर्ट के अमीन थी गोपाल सहाय द्वारा तैयार किये गये मौका-नक्शे के आधार पर कोर्ट ने कहा कि ''मन्जिद तथा चबूतरे के बीच एक दीवार है, और यह स्पष्ट है कि मस्जिद तथा चब्रतरे के बीच अलग-अलग चीर्हाइयों हैं। यह तथ्य इस बात से भी पुष्ट होता है कि हाल के विवाद से पहले सरकार द्वारा निमित चौहही रेखा मौजूद है।" न्यायालय ने अभे कहा कि "इसके थिई मस्जिद का कुआ है जिस पर ''बल्लाहुं'' लपत्र खुदा हुआ है। यदि हिम्दुओ की मन्दिर बनाने की अनुमति दे दी जाती है, नी किसी न किसी दिन कोई फीजदारी मामला बन सकता है और हजारों लोग मारे जा सकते हैं।" लोर यह कि "ऐसी स्थिति मे मन्दिर निर्माण की अनुमति देना दगी व करलो की बुनियाद रखना होगा बत. राहुन का दावा मन्त्रर नहीं दिया जाना चाहिए।"

(६) कि, उपरोक्त ता॰ २४-१२-१८६५ के फैसने के खिलाफ जिला न्यायाधीश, फैनावाद के न्यायालय में अपील दायर की गयी (दीवानी अपील न ॰ २७ सन् १८८५ महत रघुवर दाम बनाम राज्य सचिव तथा अन्य) अदालत ने ता० २६-२-१८=६ के अपने आदेश के वहत यह अपील खारिज कर दी।

(७) कि, १६३४ के शास्त्रदायिक दगों के दौरान मस्त्रिद क्षतिप्रस्त हुई जिसकी तत्कासीन यूज्यीक सरकार ने मरम्मन करवायी ।

(६) १६६० के "सिसलबन्द" रजिस्टर में उन्ता मस्जिद बाबरी के नाम से -दर्ज हैं।

(६) कि, वक्फ आयुक्त की, २६-२-१६४४ को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में इस मस्जिद का उल्लेख सुन्नी वक्फ के तौर पर किया गया है।

(१०) कि, उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यू०पी० सुन्ती सैट्रत बोर्ड ऑफ वक्फस ने उक्त मस्जिद को वक्फ के तौर पर इस प्रकार दर्ज किया है—वक्फ न०

२६, फैजाबाद, यू०पी० मुस्लिय बक्फ कानून, १९६० के तहत।

(११) कि, २२-१२-१६४६ तक उक्त मस्तिब मे मुस्लिमो द्वारा नियमित रूप मे ननाज अदा की जाती रही। २२/२३-१२-१६४६ की रात मुस्लिम विरोधी अवृत्तियों की एक हिसक पीड ने, तकाशीन जिला मिलस्ट्रेट निक के कि नैयर की निर्मामता के मस्तिब एक ब्रह्माल क्या कर किया। इत गरी वारपात के बाद उक्त मजिस्ट्रेट की इस्तीका हेना पटा था। औ रामचन्द्र जी की मूनियों मस्तिब से चीरी से प्रस्थापित कर थी गयी। मौका-ए-वास्तात पर तैनात कर्तनस्टेबिन स्त्री माता प्रसाद द्वारा दर्श अयोध्या पुलिस बाने की मूचना रपट में इस सक्वाह की पुलिट होती है कि मुन्यिंगी २२/२३।

(१-) कि, २३ डिमब्बर १९४६ की रात चोरी में स्वापित की गयी। उक्त एफ-आई-आर- की प्रतिक्षिप इस ज्ञापन के साथ परिधिष्ट दों के तीर पर -सलल है। दिसस्बर, १९४६ को दण्ड दिखान सहिता की खारा १४४ के तहन फैजाबाद तथा अयोध्या में लागू आदेस के बाद मस्जिद को घाठद-वि-ग- धारा

१४५ के सहत कर्क कर लिया गया ।

(२३) कि, १९-१-११४० को एक श्री गोपाल सिंह बिकारव ने मुनिक नदर, फैनाबाद की अवालत में मुकदमा मं० २-११४० वापर किया। मही यह मब बताना प्रतिप्रकृतिया कि, वितिब का, वेश्वाय की अवालत में प्रतिप्रकृतिया कि, वितिब का, वेश्वाय की अवालत में प्रतिप्रकृतिया कि, वितिब का, वेश्वाय की अवालत में प्रतिप्रकृत के प्रकृत का के पुरुष्ठ में प्रमुक्त निर्वित क्यान में तथा राज्य सरकार के आर एस० न० १४-१६४० में वर्त सिवित क्यान में यह स्थीकार किया गया है कि श्री रामनव्यत्र जी की मूर्तियों महित्य के वाल प्रतिप्रकृत की को मूर्तियों महित्य के व्याप्त कराय- तथा प्रतिप्रकृत की मानी यो। श्री बेश्व के प्रतिप्रकृत जी को मूर्तियों महित्य के व्याप्त का अवालुक, कैनाबाद द्वारा मुक्त मान तथा के प्रतिप्रकृत के प्र

उपरोक्त सभी निष्धित बयान जो राज्य सरकार द्वारा यस्तुत किये गये हैं. यह पूर्णतया स्थापित हो जाता है कि राज्य सरकार उनत इमारत को बराबर बाबरी मस्जिद ही मानती रही है, न कि श्री रामचन्द्र जो का मन्दिर।

(१४) प्रस्किद के प्रापक्तन (रिक्षोवरिक्षप) से सम्बन्धित एक मामने में उन्त वरणी मुक्तमें न० १२-१९६१ को फाइल इनाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा रख सी गयी थी। यह अब भी उमी बदालत (लखनऊ खण्डगीठ) के पात है।

(१४) कि, अकस्यात् २४-१-१६व६ को एक यी उपेष्ठचंद्र पाण्टेय, अधि-बक्ता फँजाबाद ने मुकदया नं० २-१६६० में, मुंबिक की अवासत में, प्रावेदन किया कि कैजाबाद के की० एम० तथा एस० गी० को परिस्तर का ताला, खोलने का निवेंस दिया जाए ताकि वह तथा हिन्दू समाज ने कर्य्य स्वद्ध्य नहीं चुना कर साल है-१-१-१६ की चिंडान मुक्ति ने आदेश दिया कि चूँकि प्राप्तता उच्च स्यायाक्षय के सामने हैं, आवेदन समानी निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाए।

(१६) फिर भो, उस्त मुतिक के आरेश के खिलाफ ३००१-११-१ को जिला न्यामाधीय के सामने एक खील दायर की यथी। इसकी सुनवाई १-१-११-१६ को हुई। इस तारीय को कुछ मुस्लियों को इस कार्रवाई का खला बसा और उन्होंने इस अपील में एक कर्त वनने के नित्य आंदर्ज किया, मुश्लियों देवाच प्रवाद में त्र उन्होंने इस अपील में एक कर्त वनने के नित्य आंदर्ज किया, मुल मुक्तमों में जो मुस्लिय पहुले से परकार के अधियों जिल नहीं किया था। मूल मुक्तमों में जो मुस्लिय पहुले से परकार के वन्होंने भी एक बनने के लिए आंदर्ज नित्या। कित्तु नित्ता। कित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्ता। कित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्तु नित्ता। कित्तु नित्तु नि

(१७) यह बताना भी प्रासमिक होगा कि, जो आदेश साजिश के जरिए तथा, मुस्लिम के पीठ पीछे किया गया है, उसमे स्पष्ट तौर पर ये खामियाँ हैं---

(१) विचाराधीन आवेदन का आवेदक, उक्त किसी भी मुक्दमें में पक्षकार यही है, अतः उमें सनवाई का अधिकार नहीं है।

(२) कि, उक्न भूत्र मुक्तसमें में जो मुस्लिम पक्षकार रहे हैं, तया जिन्होंने अपील में पक्षकार बनने का आवेदन भी किया था, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया।

(३) जिला न्यायाधीश ने जैसा कि गलती से किया है, अपीलों से बयान

कभी दर्ज नहीं किये जाते।

 (४) मुसिक द्वारा जारी बादेश अपील बोग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी मुकदमें का फैसला नहीं किया है।

(২) अपोल जिला न्यायाधीश द्वारा सुनी गयी तथा इकतरफा आदेश जारी

कर, उसी दिन उस पर अमल किया गया।

(६) सबसे श्रेडकः, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकना था, जबकि मूल मुक्तन्ये के अभिलेख इनाहाबाद उक्च म्यायालय (सखनऊ खण्डपीठ) के पास पडे हुए हैं।

(१८) कि, जिला न्यायाघीश के बादेश का नतीजा है— "संगे, मुल्क के कई हिस्सों में लागू संचारवन्दी, तथा सामूहिक गिरफ्नार्ग्या । इस ब्रादेश से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, जिनमे मुस्सिमों का न्यायत्रणाली में मरोसा हिल गया है।

(१६) कि, हम यह आरोप लगाने पर विचय हैं, कि राष्ट्रीय दूरवर्षन नेटवर्क ने इस विवाद से एक पक्ष बन जाने जेंद्या रवेंदा अपनाते हुए सरिजद से हिन्दू मक्तो के प्रमेश का बुश्य प्रशारित किया है तथा विवादित परिकर में "राम जनमूमि" कहा है। अधिक भारतीय शाकावाणों का भी यही रख रहा है।

(२०) कि, मुस्लिम समुदाय की तरफ से किये यये वान्निपूर्ण व प्रजातान्त्रिक विरोध पर कानून और व्यवस्था तत्र का समर्थन प्राप्त बहुपंक्यक समुदाय ने रोय

प्रकट किया।

(२१) बरम्सल चुमने वासी बात यह है कि भारत की वास्तिक प्रजा-तात्रिक व समितिरोझ जीवन ग्रंती को कामम रखते और समृत्य करने वाते मृत्य विकृत हो रहे हैं और यदि भारत को मजबून और अवच्छ रखना है तो तस्त्र कुछ किया नाना चाहिब इस सम्बन्ध में हम मस्माननीय प्रधानमंत्री का स्थान फंबाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और स्थतंत्रता नेनानी श्री असव पवित के शीक संताप की ओर आकृष्ट करना चाहिने हैं जिल्होंने १९५० में उत्तर प्रदेश के तश्कालीन पृहमनी श्री लाज बहानुर धास्त्री का स्थान वाबरी महिज्य को जबरम एक मितर में परिचतित करना चाहने बाले कुछ हिन्दू कुविश्वासियों की और जबरदस्ती गुण्डागर्सी की ओर आकृष्ट किया था।

"राह-ए-फर्ज पर" शीर्षक से उर्दू मे श्री अक्षय पढित का यह क्रन्दन इस

ज्ञापन-पत्र के उपावन्द्य एक से वर्णित है।

इस पृष्ठभूमि के बहेनजर, हम मुस्लिम सासद, आपसे निम्नाकित मौगों की पूर्ति के लिये उपयुक्त उपाय करने की प्रार्थना करते हैं—

(क) कि आप इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और बाबरी मस्जिद मुस्लिम समुदाय को पुनः सौंपने के लिये कौरन रुपाय करें।

(ख) कि फैबाबाद के जिला न्यायाधीय द्वारा १-२-१६ ६६ को पारित

<- जन्म-भूमि विवाद

बादेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाए।

(ग) कि जिला न्यायाधीय के रूप में १-१२-१६=६ के अपने आरेश में प्रेक्षण दिया नया कानून व व्यवस्था कायम करते के लिये अधिकारीगण स्वतन रूप से उपाम कर सक्ते हैं बतः शास्त्री मिल्डब की बावत ११-१-१६=६ को मौजद यसास्थित बहाल की लाए ।

(घ) कि, इस सम्पत्ति से सम्बद्ध सभी विनिध्यत मुकदमी का निपटारा छ:

माह को अवधि के अन्दर किया जाए।

(च) कि, विभिन्न राजनैतिक बतो का प्रतिनिधित्य करने वाले सास्यों का एक फिट मण्डल बावरी परिनद कर तो वाले का विश्व प्रतिक्रियों केता जाए तथा जाती शिष्ट मण्डल बावरी परिनद को ती का विश्व प्रतिक्रियों केता जाए तथा जाती शिष्ट मण्डल को उनत परिनद की मौजूदा असवी हास्तर सामने साने के लिये मिल्डल के लोडो लेने और नलवा बनाने की सुविधा मुद्देण की जाए !

(छ) कि. राजकीय साध्यमों को उक्त परिसर को राम जन्मभि के रूप मे

चचारित न करने का निर्देश दिया जाये ।

#### लोकसभा

(१) बाजी जसील अबनाती, (२) असवर चही बेगम, (१) सरफराज अहमत, (४) आविदा जहुमत, (५) अवनर हसत, (६) अबनुत हस्तान बसारी, (७) हमाहिम सुलेमान सेन, (६) गुप्ताम सहसूद बनादवाता, (१) बमीर ही, (१०) हुमैन सलवही, (११) अबनुत रहीद काबुती, (१२) असतम घर बान, (१३) मोहमत अपुत बी, (१४) महफूज अली बी, (१४) जीधरी रहीम बी, (१६) जुम्फिकार असी बा, (१७) मैयद गहाबुद्दीन, (१०) सताद्दीन ओवैसी, (११) कहिर महिस्म ई० एस० एस०, (२०) अहसर पटेल, (२१) अजीज कुरेंसी, (२२) सताहुद्दीन, (२३) वी०एम० उर्देद, (२४) हाफिज मी० सिदीकी, (२४) मैदुद्दीन सीज, (२६) तारिक अनवर, (२७) गुसाम यजदानी, (२०) जीवुत बगरा,

### राज्य सभा

(२१) चेंचद हाणिम रजा जाविदी, (३०) हमानूस्सा असारी, (३१) असरास्त्र हरु, (३४) एफः एमः जान, (३३) मो० हाणिस किरदर्द, (३४) बो० थी० अप्टुत्ता कोगा, (३४) अहर मदनी, (३६) गुताम रसून मददू, (३७) मिर्मा इसार्द बेग, (३८) रखीक आला, (३१) गुताम मीड्उद्दोन शाल, (४०) मामीम अहमद सिद्दोकी, (४१) राव बती उल्लाह।

७ फरवरी, १६८६ को बलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने संकल्प

अंगीकृत किया।

''इस मुस्लिम निश्वविद्यालय के छात्रों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय मे पवित्र कुरान के विरुद्ध हाल में रिट याचिका दायर करने और शाहबानों केस में अपने आरम-सम्मान को एक सीधी चुनौती मानकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर आक्रमण करने के बाद बावरी मस्जिद को अन्दिर में परिवर्तित करने का मामला उठाया और भारत सरकार से इन हालात की जल्द सुधारने की माँग की ताकि मुस्लिम युवक नहीं ऐसे तरीके अपनाने को मजबूर न हो आए जो देश के लिए विनाशकारी हो। हम माँच करते हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले मे यथापर स्थिति कायम की जाए।"

"हम यह भी मांग करते हैं कि मविद्यान के अनुच्छेद ४४ की निकालकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानन में हस्तक्षेप का रास्ता सदा के लिये बन्द कर दिया

जाए।"

वि० हि॰ प० द्वारा भारत सरकार को ६ अक्टूबर १६ 48 को पेश किये गये हस्तावेजो पर बावरी मस्जिद समन्वय समिति ने की टिप्पणिया इस प्रकार थी।

विस्तृत उत्तर देने से पूर्व मेरा कहना है कि किसी भी बस्तावेज में अपेक्षया विशाल परिप्रेक्य में देखे गये विवाद के दो अुनियादी मुद्दी पर एक भी प्रमाण मौजुद नहीं है।

(१) न्या बाबरी मन्जिद श्री रामचन्द्र जी के जन्मस्थल पर खडी है ? यदि हाँ तो बावरी मस्जिद के निकट स्थित राम जन्मस्थान मन्दिर एव बाबरी मस्जिद की बाहरी चारदीवारी मे स्थित राम चबूतरे का धामिक स्नर क्या है ?

(२) क्या बावरी मस्जिद बनाने के लिये जम स्थान पर पहले से विद्यमान विज्ञाल मन्दिर को नष्ट किया गया था ?

(१) बाबर का इतिहास वृत (क०सं० १ व ४) दोनो (लीडन व अस्किन या बीबरिज) में से कोई भी सस्करण इमका सकेत नहीं देता कि बाबर ने कभी अयोध्या को छुआ भी था। अपनी टिप्पणी में श्रीमती बीवरिज केवल फैजाबाद के उपायुक्त नेविस का उदाहरण देती है अन्य कोई मौलिक स्रोत या प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती। इस्ताम के बारे मे उनकी फ्रान्त धारणा पृष्ठ एल० एवस० वी » आई० आई० आई० (परिशिष्ट) मे नीचे दिये गये नोट से स्पष्ट हो जाती है। इसलिये वह १८५७ के उत्तरकाल के ब्रिटिश नेखको की जानी-मानी पक्षपानपूर्ण व श्राम्तधारणाओं को प्रस्तुन करती है।

(२) सरकारी प्रकाशनो से कुछ अश (मद २ व ३) प्रारम्भिक ब्रिटिश सकलन व गंबट ज्यादातर स्थानीय अक्ताहो पर आधा-

रित है और इतिहास के वक्तव्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं करते। बाद के राजपत्रों ने भी १६७० के कार्नेजी के ऐतिहासिकरे खाचित्र के मामले में पिछले प्रकाशनों का शब्दणः अनुसरण करने के असावा अना कुछ भी योगदान नहीं किया ।

समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गये इतिहासो की तरह गजट भी राजनैतिक मकसद लिये होते थे: जो बाँटी और राज करों की नीति का पोषण करते थे। इसके लिये वे तथ्यों के रूप में स्वीकार करते और विधिवत खोजबीन किये बगैर स्वैच्छिक छप से उन्हें प्रस्तत करते थे। मकसद होता था हिन्दुओ और मुस्लिमों ये मौजूद खाई की और गहरा कारी ।

लेकिन कार्नेजी के ऐतिहासिक रेखाचित्र ने, जिसकी गजट से अनुरूपता थी, सिंह किया है कि १८४१ से १८७० तक मुस्लिम बाबरी मस्विद मे नमाज अदा करते थे जबकि हिन्दू राम चबूतरे पर धार्मिक रीति संस्कार सम्पन्न किया करते के। इसके १६४६ तक आगे जारी रहने की बात सिद्ध करने वाले अन्य अभिलेख भी मौजद हैं। पूछा जा सकता है कि यही स्थिति पून क्यों नहीं स्थापित हो सकती है ?

हिन्द-बीद मूल के कुछ स्तम्भी के सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि निर्माण सामग्री प्राचीन खण्डहर के मलवे से लंकर दीवारा प्रयोग की गयी थी जैसा कि आज भी होता है। और केवन १४ स्नम्भ इस प्रकार प्रयोग कर भी लिये जाए ती बाकी का बया हजा ?

(३) जन्म प्रकाशन (फ०सं० ३ (२रा भाग) तथा ६)

स्वामाधिक है कि अयोध्या के बारे मे लिखते हुए युरोपीय लेखकों ने महज राजपत्रो (गजटो) व पिछली पुस्तकों का अनुसरण किया होगा। श्री वेकर कोई भी मौतिक स्रोत प्रस्तुत नहीं करते हैं।

माइकल विवार का मामला वास्तव मे चिन्तनीय है। वह इनुमानगढ़ी स्थिन मस्जिद को बावरी मस्जिद समझ बैठे हैं। १०५६ में, विवाद की जढ़ और विषय हनुमानगढ़ी की मस्जिद भी बावरी मस्जिद नहीं । यह उनके शोध का क्रिय स्तर प्रवशित करता है।

# (४) कानूनी दस्तावेज (क०स० ११ व १२)

इन दस्तावेजो का सम्बन्ध १६८३-६५ के राम चब्रुनरा भामले से है। इन अभितेखों के अध्ययन से मिद्ध होता है कि स्त्रय बावरी मस्त्रिद पर किसी बिन्द पर कोई दावा नहीं किया गया है।

# (५) राजस्व अभिलेख (मद ७, ८ व १३)

इसमें न सिक्ते यह सिद्ध होता है कि वाबरी मस्जिद का अस्तित्व था बिल्क इसमें कि मुनाबनी के जिरवे मुस्लिम नमुदाय द्वारा उत्तका प्रवच्य होना या और बहु इनके करते ये थी और यह भी कि उसे राजस्व अधिकरण द्वारा मान्य व लागू धर्में क का सम्बन्ध मिला था।

का तन्य है कि सिन्तरों को उनके स्थान के क्षरणें से जाना जाना है। तदनुसार बाबरी सिन्तर को ११ थी सदी के विभिन्न स्थावेजी से अयोध्या जामा सिन्तर, निक्सार सिन्तर कन्मभूमि, चूंनिह १६ थी सदी में रामप्य के उदय के बाद अयोध्या को रामच्या जी का नगर व किस स्थान पर बाबरी मेसिज है उस राजकोट को दबार का किला के रूप में मान्यता मिनी थी। किन्दु इसने यह सिद्ध नहीं होता कि वावरी मस्त्रिय का स्थान भी सिनी थी। किन्दु इसने यह सिद्ध नहीं होता कि वावरी मस्त्रिय का स्थान भी रामचन्द्र को का उन्हों वा विवास सिन्तर का स्थान भी सुन

## (६) वक्फ अभिलेख (मद ६ और १०)

यह अधिक विधित्तम्यत तो नहीं है पर १६४६ में अयोध्या की स्थिति का कुछ आध्या देता है जब उस स्थान के मुस्सियों को परेबान किया गया या और उन्हें बाबरी मिल्डिंद में नमान अदा करते में रोका पया या। रूप्त भी यह बतानी है कि २२२३ दिसम्बर १६४६ को बाबरी मिल्डिंद पर पर पर भी यह कता की में किया गया। या। किर्मु कर्त्त है कि सिल्डिंद में स्थानी करता की में किया गया था। किर्मु कर्त्त है कि सिल्डिंद में १६४६ तक बदस्तूर नमान अदा की वाती रही थी और यह कि उसका इन्नजाम उत्तर प्रदेश सुन्नी बफ्त बाँड के हारा किया जाता था। इस बिन्डु पर हमारे पास जुलिम रिकाइ मीजूद है मुक्तमेंबाओं के रिकाई और सबसे उत्तर भी अक्षय कार्यारों का तानन है।

### (७) पुरातात्विक अभिलेख (रिकार्ड) राम जन्मभूमि विवाद (क०स० ५)

भारतीय पुरातरव विज्ञान वार्षिकी १९७६-७७ निम्नलिखित खोज प्रस्तुत करती है:

(१) अयोध्या में और विशेषकर रामकोट में प्रयम मानव निवास प्राय. ई० पूर्व० ७त्री शताब्दी में हुआ था।

(२) ई० सन् ३री शताब्दी तंक उस पर कब्जे के अनेक परवर्ती दौर आए।

(३) इनमें से एक दौर जिसे प्राचीरोत्तर दौर कहते हैं ई० पूर्व ३री सदी

से पहली ईसवी सदी तक चला।

(४) स्वामी सरचना की दृष्टि से ई० सन् की ३री सदी व ई० सन् की ११वी सदी के बीच उस पर स्थापित कब्बे में अन्तराल है।

(2) उस स्थान पर गुप्त काल का मंकेत नही मिलता।

्कि रामचन्द्र जो का युव बहुत वहुते का युव बताया गया है, पुरातारिक राह संग्रेश्या को दक्षाय को नगरी मानने पर सन्देह करती है। दूसरे कहा जाता है अयोध्या को दक्षाय को नगरी मानने पर सन्देह करती है। दूसरे कहा जाता है अयोध्या में राम जन्मभूमि मान्दिर का निर्माण विक्नारित्य ने किया है। यह वा सामानित्य के सिक्स हो जाना है। लेकिन प्रका किस भी अनुनरित रह जाता है कि क्या स्थापित में कभी कोई उल्लेखनीय मन्दिर नगा वा या उसे बनाया किस ने या और कब बना या। इस प्रकार पुरातारिक रपट राम जम्मभूमि मुनित यह समिति के मत जाती पर प्रमानिक लगाती है।

### निटकर्ष-टीका

पठान काल से ऐसे किसी समिद के अस्तित्व या विनाम का कोई रिकार्ड नहीं है। सवाल उठता है कि यदि दान अम-भूनि रामकोट में विद्यान पा, और मान लिया जाए कि ऐसा कोई समिद गुन्द या अतिहारों ने बनाया था गो के दे कर से सिक्ष साथ कोई समिद गुन्द या अतिहारों ने बनाया था गो कि दे कर से सिक्ष साथ तम नहीं कर से सिक्ष साथ तम नहीं रह पाया था, दर्शी-किस समायक नहीं रह पाया था, दर्शी-किस ऐसे किस मान कर से एक समाय की नहीं तम काल, कन्नीज काल, अनिहार काल साथ की स्वाम काल, कन्नीज काल, अनिहार काल या पठान काल तक कायम रहा साकि बावर द्वारा नष्ट किस आए।

इसना कोई साहित्यिक प्रमाण भी नही है १५२० में जब बाबरी मस्जिद बनी थी तब तुलसीदास ३० वर्ष के थे ने अयोध्या में रहते थे और नहीं उन्होंने रामायण लिखी थी। किन्तु श्री रामचन्द्र के जन्मस्थान मे श्री रामचन्द्रजी को समाचित किसी मन्दिर के अस्तित्व या विनाश का कही भी इल्का-सा सकेत नही दिया था।

अयोध्या का हिन्दू तीर्थं स्थान के रूप मे महत्व बताने वाले आइन-ए-अकवरी ने रचनाकार अबूल फजल से लेकर पाणिकर तक किसी भी इतिहासकार ने बाव ी मस्जिद बनाने के लिये किसी मन्दिर को ध्वस्त करने का उल्लेख नहीं किया है।

विनष्ट (<sup>7</sup>) मन्दिर के पुननिर्माण का प्रश्न अकबर के समय मे नहीं उठाया गयाथा (जो केवल पीढी बाद आयाचा और इसलिये जनता के मानम मे ताजा था) और न ही दिसम्बर १६४६ तक किसी विख्यात धार्मिक या राजनैतिक नेता द्वारा उठाया गया था। बाबर की अपनी जीवनी हिन्दू बास्तुकला के प्रति उसके प्रशसारमक दिन्दिकोण व अन्य धर्मों के प्रति उसकी सहिष्णता की पृथ्टि करती है। दरश्रमल उसने तो अपने बेटे को हिदायत दी थी कि यदि वह अपना साम्राज्य कायम रखना चाहना है तो हिन्दू के पूजन-स्थलो की हाथ न लगाए ।

एक और दिलचस्प सवाल उठा है। दूसरा कोई भी मन्दिर जो विशेषकर श्री रामकर जी को समर्थित किया गया हो व भारत में १६वीं सदी से पहले था अब अस्तित्व में नहीं है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि उन मभी मन्दिरों को बाबर या किसी दूसरे शासक ने नष्ट किया वा वस्तुत. सभी इतिहासकार प्राय: यह मानते हैं कि राम के पथ ने उसकी उपस्थित दर्शायी थी और तलमी दाम द्वारास्थातीय भाषामे रचित रामायण की लोकप्रियता के फलस्वरूप जन सामास्य का ममर्थन प्राप्त कर लिया था।

इसिल्ये इन दम्तावेजो मे इस पत्र के आरश्च मे चर्चित मुल मुहो के मबध मे कुछ भी मौजूद नहीं है और यह हमें कोई अगली जानकारी नहीं देते । जिम्मेदारी अब भी दावेदारों के ऊपर है।

ऐतिहासिक (कानुनी दस्तावेजो की मूची)

- (१) तेरन की बाबर की जीवनी
- (२) श्रीमती वीवरिज कृत बावर की जीवनी (उपरोक्त दस्तावेज मे वाबरी महिजद में प्राप्त शिलालेखी का उल्लेख है)
  - (३) लगान मुनत अनुदान (जून १८६०) प्रथम बन्दोबस्त के रिजस्टर की
- नक्ल-उर्दे प्रतिलिपि (पन्नें) (४) वी • कार्नेगी द्वारा फैजाबाद तहसील का ऐतिहासिक रेखाचित्र।
  - (प) बन्दोबस्त बधिकारी न्यायालय का आदेश, फैजाबाद तारीख ३-१-

#### 2500

- (६) मुख्यायुक्त सचिव, अवध द्वारा बायुक्त फीबाबाद डिविजन को भेजे गये २४-६-१६६३ के पत्र
  - (७) फैजाबाद जिला न्यायाधीश का १८/२६-३-१८८६ का फैमला
    - (६) अवध न्यायिक आयुक्त का १-११-१८६६ का फैसला
    - (१) १६२६ का फैजाबाद गजट
- (१०) वक्फ निरीक्षक (लखनऊ) मो० इवाहिम की रपट दिनाक १०-१२-
  - (११) बही दिनाक २३-१२-१६४१
  - (१२) भारतीय पुरातत्व विज्ञान १६७ ,-७७
- (१३) हम वेंकर इस अयोध्या (इससे मार्टीन १८३८, अक २/३३६ के अंश भी शामिल है)
  - (१४) माइकल विचार लिखित लेख

(स्रोत मुस्लिम इडिया) बादरी मस्त्रिद संघर्ष समन्त्रय समिति के अध्यक्ष सैतद शहाबुद्दीन के

अनुसार—

"मिं इसे भाजना की राजनीतिक रणनीति सानता हूँ। मण्डल आयोग में पैदा
हुई स्थिनियों में खुद को बचाने के सिए भाजना ने यह कदम उठाया है। इसके
बहाने वह जनता को बरागाना चाहनी है। पिछने चुनावों में दिल्दू का इस्तेमास
करने के लिए राजीव ने नामा खुनवाश: भाजना सोचती है कि मध्यावधि चुनाव
हो सकते हैं। वस्ती तैयानी का हो से यह एक तरोका है।

आडवाणी जैसे समझदार व्यक्तिको इस तरह कोई कदम नही उठाना चाहिए था कि भाई-भाई से तनाव बढे।

जनका कहना है कि यह पदयात्रा सम्प्रदायिक सदभाव के लिए है ?

जब आप मस्जिद-मन्दिर के विवाद को लेकर चने हैं, यो नाजुक हालत में सदमाव केंसे बनेता? देशे आववाणी जो बहुत सुससे हुए स्पेतित हैं। मैं आता करता हूं कि वे ऐसी कोई स्थिति पेदा नहीं होते देशे और मामले को दानचीत से हन करने की कोशिया करते।

बाबरी मस्त्रिद १४२६ में बनी, तब से १६४६ तक तो किसी ने दावा नहीं किया। अयोध्या में आधा दर्जन में ज्यादा ऐसी बयहे हैं जिनकी रामधन्द्र श्री को जनसंख्यों में रूप में पूजा होती है। गुढ़ संन तुल्सीदाम तक ने मन्दिर तोडकर मस्त्रिद बनाए जाने का बोई जिक्र नहीं किया। रामधनित्र सानत में न सनहें, पपने सामझोनी से यदन-व्यवद्यों में तो वे इस पर गुछ कह सहते थे। अस्तर् खानखाना स उनकी गाडी दोस्त्री थी। उनकी भी तस्त्री ने कुछ नहीं सिवा। अगर इतना बढा मन्दिर था तो किसी ने उसे देखा होषा ! किसी भी लेखक या विदेशी यात्री ने इतका कही वर्णन तक नही किया । मुखलमानो ने मन् ११६२ में अयोधपा पर कन्ना किया । और बाबर सन् ११२६ में शासक बना । यह ताज्युब की बात है कि मुसलमानी ने सन् ११६२ से ११२६ नक मन्दिर रहने दिया और बाबर ने उसे आते ही सुडवा दिया ।

मेरी समझ में यह बात नहीं जाती। यह तब्य है कि अयोध्या को बाबर ने हिन्दु भी ने नहीं, मुनलमान पठानों से विद्या था। बानियर में हिन्दू राजा था। क्योंने से बा। उन्हें भीतने के बाद तो बाबर ने वहाँ के मन्दिर नहीं तोड़े बस्कि चहाँ को बुद्ध ने से अपनी बार में कहाँ के बुद्ध ने पा दिए। जो आदमी अपनी बसीयत में केटे को लिखें कि एक अच्छी सत्त्वनत नहीं है जो जनता का दिल जीते। जिल बाबर ने तिखा है कि राज्य में गीहत्या बन्द कर दो, इसरी के धमंद्यल पर हाथ न लगाओं उभी के बारे में ऐसा कहने का नया श्रीविश्य है? मन्दिर के होने या उसे तोड़ने का जिल तक किसी दिग्हास की किसाब में नहीं है।

इसकी जड में कुछ कामिस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां हिन्दू राज्य हो। वे खुद को राष्ट्रपेमी कहते हैं पर उनके ममूबे और हैं। पहले मुमलमानों ने राज्य किया, उनका अपमान किया, जब तुम उनका करो। मन्दिर तो एक बहाना है। मैं महता है कि मिस्टर नोडकर मस्विद बनाने का कोई ऐतिहासिक सबून मिल जाए तो मैं पहला आदमी हो अना के कही। कि यसत जयह पर, मस्निद बनों है। इसीएए यह मस्निद नहीं है।

पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह विवाद भगवान राम की जममभूमि या उनके सर्यादा पुरशोक्तम होने से नहीं जुड़ा है। वे हम सबके पूत्रय हैं। बावर का नाम इह विवाद से जोड़ दिया गया। मुकलमान तो उसे पौर भी नहीं भानते। वह एक राजा था। राम से उसकी दुलवा हो ही नहीं महत्ती। मुललमानों के लिए भी वे श्रद्धा के पात्र रहे हैं। विवाद रामचन्द्र जी बनाम बाबर नहीं हैं।

फिर विवाद किम पर है ?

एक विवाद तो अदालत मे है। अदालत को यह फीसला करना है कि २२-२३ दिसम्बर १६४६ की रात से पहल बहुई बचा स्थित थी। इसका सामता करने से विक्व हिन्दू परिचढ घवराती है कि हुए आएमे। अदालत के सामने जारे मे वे करातों के नी हैं? वे यह भी चानते हैं कि अदालत मे बहस इम पर नहीं होगी कि रामचन्द्र जो वहाँ पैदा हुए वे सा नहीं, वे बबतार वे या नहीं। वह यह भी नहीं कहेगी। कि अयोज्या ही रामचन्द्र जी की जन्मभूमि है या नहीं क्योंक यह तो विस्वास का प्रकाही। स्वान्त है कि बाबरी मस्बिद वाली जगह आज विवादास्पद हो चुकी है और कुरान में ऐसी किसी भी जगह नमाज पढ़ने की मनाही है। फिर मुसलमान इस जगह को क्यो नही छोड देते ?

शरीयत में यह नहीं लिखा है कि मस्जिद बनने के ४५० वर्ष बाद आप विवाद यहा करें और कहे कि जगह विवादास्पद है और छोड़ दो । उसमें लिखा है कि मस्जिद बनाते समय ध्यान रखी कि वह जगह अगड़े की न हो या उसे

जबदंस्ती न लिया गया हो।

साहवानो और इसमें बहुत जन्तर है। वहाँ मुद्दा यह नही या कि साहवानों किसी की दीवी थी या नहीं। उसे तलाक दिया गया या नहीं। जबकि यहाँ मुद्दा है कि मिलर या या नहीं। वहाँ सामला बरीयन से जुड़ा था। हुमारे यहाँ ग्यायायालिका से ऊपर विद्यानपालिका है। उसी ने "मुस्लिम पर्सनल लाँ" को करीकारा।

मुजायम जो कर रहे हैं, वह वहुत अच्छा है। मैं ऐसे कामों की सराहना करता हूँ। जनता को बताना जरूरी है कि मामला धर्म का नहीं, राजनीति का है के स्वताम पार्टियों इस पर एक होगी तो हजार सियल या अवैधनाथ भी कुछ गड़ी कर सकते।

"मनिया निर्माण रोक्ने में मैं क्या कर सकता हूँ ? करना तो सरकार को है।
मवियान की रक्षा करना उसका वाधित्व है। यदि अवायन की मयीवा और
सचियान पर भाँच आती है जो उसे बचाना किसी समुत्राय की नहीं, बहिक राज्य
की निम्मेदारों है। उसे मुकाबता करना चाहिए। लेकिन मैं पूछना हूँ कि अवैय-माल या किसतों के मन्दिर बने और भारतमाता का मन्दिर दूर जाए, तो क्या
पर राष्ट्रहित में होगा ? विक्व हिन्दू परिषद या आवग की यह चुनौतों मुसल-मानों को बहिक खीचान को है।"

# ७. पक्ष घर्मनिरपेक्षतावादियों का

भारत में घमनिरपेक्षतावादी गाँघीजों को बपना सबसे महान आदर्श मानते साय हैं। यदि इस समय वे उपस्थित होते तो क्या कहते और करते ?

यह जीवन में देसाई 'नवजीवन' के बाध्यम वे २३ वृत १६१० को ही हास्ट्र कर चूंके थे। लेकिन साम्प्रसिकता और फारियम हसिवा हुठ के बता रहा हि जायते हैं। वे सूट को इतनी वार बोहराते हैं कि वह मच लगने लाता है। जहाँ मूठ राम्य मही होगा, वहीं अधीनय का सहारा निया जाना है मतल यह बान पिछले किनो बार-बार कहीं गई कि बन्धरी मस्तिर में १६४६ भ नताव नहीं एवी गई मेकिन यह बात जानाकी के छिपा को गई कि नमान नशी पढ़ी गई मेकिन यह बात जानाकी के छिपा को गई कि नमान नशी पढ़ी गई। प्रभाव यह चैदा किया कि मुस्तवानों न स्वय समान स्वी नदी पढ़ी गई। प्रभाव यह चैदा किया कि मुस्तवानों न स्वय समान स्वी नदी पढ़ी गई अधीन सहितर के लगे में उपयोग नहीं हुआ है, बना दमे मस्तिर के लगे में उपयोग नहीं हुआ है, बना दमे मस्तिर के लगे में उपयोग नहीं हुआ है, बना दमे मस्तिर के लगे में उपयोग नहीं हुआ है, बना दमे मस्तिर के लगे में उपयोग नहीं हुआ है, बना दमे मस्तिर के लगे में उपयोग नहीं हुआ है, बना दमे महितर की कर पर पादरी लगा दी महितर की महितर प्रमान महितर की स्वी मंत्र पर पादरी लगा दी एक प्रमान महितर की स्वी मान पर स्वा नियाज के पर पादरी लगा दी एक प्रमान महितर की स्वा करने में है और आप जानते हैं कि रिसीवर विवादित सर्वात की रेखमाल का कितना प्रयान परते हैं।

ऐसा नहीं कि राम बन्मभूमि-बाबरी मस्त्रिद के सवाल पर कोई वास्तविक

गाधी फार्म्सा मही हो सकता । हिन्दु-मुस्तिम सवालो पर भाँधी जी आजीवन सीचते रहे । भारत मे साम्प्रदाधिक सीहार्द की वे इतना महत्वपूर्ण मानते में कि उसके दिना आजादी भी जन्हे मजूर नहीं भी। साम्प्रदाधिक सीहार्द की बिनवेदी पत्र के अनन: महादेद हुए। अत. राज जनममूषि के सवाल पर रोसनी पाने के सिए कोई जनके पाछ जाए, तो जमें निराम नहीं होना पढ़ेगा।

गांधी जी के खामिक विचारों में एक वात बहुत बुगियादी है। वे धर्म को खबस्या और माठन का नहीं, बिरुक अर्थिक का विजी सामला मानते थे। २२- १-१४६ के 'हरिजन' में वे लिखने हैं, मैं जपने धर्म पर अर्थाक्षिक भरोना लग्न है। मैं उनने सह पर अर्थाक्षक भरोना लग्न है। मैं उनने बहु भी लेना-रेना नहीं है। बानी धार्मिक विजारों ने राज्य का जरा-सा भी हस्तकीय जाहे पत्तव नहीं था। विधायिक प्रवासक और आपवालिका, तीनों राज्य के ही आ है। बांधी जो का संदेश कर दे निक्स में चुकि अर्थित का निजी मामला है। अर्था जो का संदेश कर प्रवास की स्वास भी धार्मिक वाल की स्वास की सामली है। आधी भी धार्मिक वाल की साम नहीं जाना चाहिए। अर्थीत का मिंडी मी धार्मिक का साम के प्राम नहीं जाना चाहिए। अर्थीत का सिंदी मी धार्मिक का सिंदी मी धार्मिक वाल की सामली के प्राम नहीं जाना चाहिए। अर्थीत का सिंदी मी धार्मिक कहते हैं। धर्म एक अपितत का में के मह नवह सिंदी भी धार्मिक वाल का सिंदी पी धर्मिक का सिंदी मी धर्मिक का सिंदी सिंदी मी सिंदी की सिंदी सिंदी मी सिंदी की सिंदी मी सिंदी मी सिंदी की सिंदी मी सिंदी मी सिंदी सिंदी सिंदी मी सिंदी सिंदी सिंदी सिंदी सिंदी मी सिंदी सिंद

यदि हिन्ती धार्मिक विश्वास के सवाल पर दो फिन्त धर्मोवक्षियों में मतभेद ही जाए तो। देशी स्थिति में गांधी को का बदेश हैं, "हिंहुइसी और प्रमुक्तमानी, इंसारंगे, निको तथा पारमियों को हिंहा का सहारा तेकर अपने मतभद नहीं सुल्तानों ने सिह्ता का सहारा तेकर अपने मतभद नहीं सुल्तानों ने सिह्ता का सहारा तेकर अपने मतभद नहीं सुल्तानों नाहिए। (बन इडिका, २४-१२-१८३१) मिश्रद कीर मिश्रद की स्वाद हो, तब भी गांधी जी नहीं चाहिंग के बन-अयोग के द्वारा उसे रोका आए। अपने इसी लेख में गांधी औं नहीं चाहिंग कि बन-अयोग के तथा उसे तका आए। अपने इसी लेख में गांधी औं नहीं चेह मह तो किसी मुसदमान को अवरदस्ती, हिन्दू कनाने की इच्छा रखने जैमी बात हुई।" गांधी जी की बही सजाद मुसनमानों के नियद मी हैं से अपने स्वाद मुसनमानों के नियद सो हैं तो मह वा प्रस्ताना हिन्दुजी की महिल्द के सामने बाजा बजाने या कीर्तन करने में जबरदस्ती रोकना याद हैं, तो यह बन प्रयोग नहीं तो अरी स्वाह हैं। अपने सही तो अरी हैं कि तमाम चीर- मुन के बाव बुट इस अपनी प्रापंता में सीन रहें। दोनों का संबुक्त निय्कत यह है, "अगर हम एक-दूनरे से अपनी-अपनी धार्मिक इच्छाएं मनवाने की निरम्वे किसी एक प्रस्तान परि एक हैं, "अगर हम एक-दूनरे से अपनी-अपनी धार्मिक एक प्रस्तान के तो तरभे के तात्र प्रस्तान रूपने स्वान की निरम्बे की तरभ इसी हो अरी हम हमें स्वान की स्वाह से अपनी-अपनी धार्मिक इच्छाएं मनवाने की निरम्बे की तरभ इसी हम से अपनी-अपनी धार्मिक इच्छाएं मनवाने की निरम्बे की स्वाह सुत्र इसी सुत्र हम सुत्र हमें सुत्र हम सुत्र हमें सुत्र हमें सुत्र हमें सुत्र हमें सुत्र हमें सुत्र हम सुत्र हमें सुत्र ह

कानून का सहारा नही, हिसा का सहारा नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो फिर

विवाद का निपटाग की हो। गाँधी जी कहते हैं, एकमात्र प्रभावशाली और सम्मानित रास्ता है मुमस्त्रमानों को दोस्त बनाना जो गाय की जान बनाने का काम उन्हों निर्माण पर छोड़ देना। अगर वे मुमस्त्रमानों के हाथ से गोवदा नहीं रोक सकते, तो वे कोई पाप नहीं करने जोर गाय को बनाने के लिए जब वे मुसस्त्रमानों से सगड़ते हैं, तो वे महान् पाप करते हैं।" (यग इदिश्वा, २४-१२-१६-१६) इस विचार के अनुसार पिट जनीत में मीन्दर गोड़कर मस्जिद बनी है जीर मिलद तो हक, प्रमुक्त ए परिवाद के स्त्रमात के लिए स्विच सम्बन्ध के स्त्रमात कर कि स्वाद के स्त्रमात कर स्त्रमात के स्तरमात के स्त्रमात के स्त्रमात के स्त्रमात कर स्त्रमात कर स्त्रमात के स्त्रमात कर स्त्रमात कर

प्रश्न किया जा सकता है कि कोई हिन्दू राजी-जूडी अपना मीन्दर पिराकर मिन्छ स्मान्त्र्य क्यो लोडाएगा हा कोई मुससमान अपनी मिन्छद पिराकर मन्दिर क्यो लोडाएगा। वह जरून लीडाएगा, अयर उससे आपने सक्युल दोलाना रिस्ता स्वामा है। आप रोस्ताना रिस्ता मही क्याया है, तो वह अपनी किद पर अवा रहेगा। अगर आपने संख्या-वल के आधार पर उसे सुका लिया, तो बह हमेसा के लिए आपका बानू हो जाएगा। जो हिन्दू सबसी परिवद के स्थान पर पर्मान्त्र स्वाम पर सम्बन्ध स्वामित हो, उनका उद्देश अगर सम्बन्ध सामिक है, तो उन्हें उक्काटियों से समुख्या सामिक है, तो उन्हें उक्काटी मी मनुस्यता का परिचय देना होया और अरस्य मुससमान के हस्या ए इतनी जास का का सामिक है तो उन्हें उक्काटी मी मनुस्यता का परिचय देना होया और अरस्य मुससमान के हम्या पर सम्बन्ध मुससमान के हम्या पर स्वाम प्रान्ति होया और अरस्य मुससमान के हम्या पर स्वाम अपनिया स्वाम की का सामिक हमा सी सिव्य । इसके असावा जितने भी ज्याय है, उनका सम्बन्ध प्रान्ति हो सुरूष्ट भी सेता-देना नही हो मकता है

भीड़-बस से मिलाइ होड़कर या हटाकर मन्दिर बनाने की बात छोड़िय, क्तं-जनाए मिटियो में भी जहाँ हरिक्तो का प्रवेश प्रतिविद्यत था, बहुं हिस्किती का जवस्वरात प्रवेश माधी थी को स्तरण हो था। वे सात्ये थे कहा स्थावत को अपने द्वार से तूजा पाठ करण का अधिकार है। यदि कुछ व्यक्ति हरिजल को अपने मन्दिर में नहीं घूमने देना चाहते, सो हरिजल को उल व्यक्तियों के धार्मिक तिक्षास का सम्मान करना चाहिए और संगवान् को दूर से ही नमस्त्रार कर्म लीट आगा बाहिए। बाधी भी अस्एक्टवा के स्वत्र खिलाक थे। अस्पृत्यता के निर्देश क्या अस्प्रान चर्दनिकी का स्वाप्त की की बानी नहीं है। किर भी दासे समाह नहीं ते थे।

गाधी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, जिसे धार्मिक साधना के लिए मन्दिर जाने

को जरूरत पड़े। उनके लिए मन्दिर, मस्जिद और चर्च शव समान थे। उनका कहना था, "मन्दिर, मस्जिद मा चर्च" "ईवहर के इन होनों स्वानों में से नोई मंद्रमाय नहीं करता।" (यग इंडिया, नर-१६२४) उनका राम मी बहा महो था, तिने मन्दिर या प्रमाद की जरूरत हो। गांधी थी जपने एक अद्भुत लेख "भोजदाता राम" (यह ने यह ती कर उत्ते हो। गांधी थी जपने एक अद्भुत लेख "भोजदाता राम" (यह ने यह ती है। यो दाने पहले पहले हैं। यो तो देखारी राम ही नहीं हैं जो हमारे हृदय ६० के अक में यद्ध्या) ये कहते हैं। ये राम देखारी हो। हो ति नहीं सकते हैं। ये राम देखारी हो। हो ति नहीं सकते । अंगुर्व के सामान छोटा मा हितारी हुए या में द्वारारी नयों कर हो सकते हैं। किसी साम की उनका जप्त हुआ ही नहीं होगा। ये तो अवस्था हैं। बहु मानने मा कोई कारण नहीं कि कोई ऐतिहासिक पुरुष ईखर के इन में मा ईखर किसी से से हमारे होता तता है। एक राम भी लिए कोई किसी से से हमारे जे जा करता है। एक राम में लिए कोई किसी से से हमार के जा करता है।

गाधी जी स्वय सूति पूंजक नहीं थे। लेकिन वे सूति-पूजाका दुरा भी नहीं सानते थे। हों, मूति-पूजाक इस उत्साह का समर्थन वे कदापि नहीं कर सकते थे, जिसके कारण हजारों लोगों को जेंल जाना पड़े, दर्जनी को अपनी जान गैंवानी पड़े, बंदे पैनानंपर सामाजिक अशांन्ति पैदा हो तथा रास्ट्रके टूटने का खतरा पैदा हो जाए।

धर्मीन रवेक्षतादादियों के एक बड़े खादर्श डॉ॰ लोहिया रहे हैं। वर्तमान सकट के बारे में उनके निम्न विचारों को वे चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हूँ—

डाँ॰ लोहिया ने लिखा है, "मैं भारतीय इतिहान का एक भी ऐमा कात नहीं । जातता, जिसमें क्टूपंथी हिन्दू धर्म भारत से एकता या खुणहाली ला सका हो। जब भी भारत से एकता या खुणहाली आई, तो हमेशा वर्ष, रूपी, संपत्ति आदि का सम्बन्ध में कट्टायी ओज बढ़ने पर हमेशा देव सामाजिक और राजनीतिक वृद्धियों से टूटा है और भारतीय राष्ट्र में, राज्य और समुदाय के रूप विवास वृद्धियों से टूटा है और भारतीय राष्ट्र में, राज्य और समुदाय के रूप विवास अध्या है मैं नहीं कहता कि ऐसे सभी काल, जिनमें देव टूट-टूट कर छोटे-छोटे राज्यों में बट वया, कट्टरवी प्रभूता के काल थे, लेकिन इनमें कोई यक मही कि देश में एकता तभी आई, जब हिन्दू दिमाल पर उदार दिवारों का प्रभाव था।

आगे डॉ॰ लोहिया लिखते हैं — "बहुरपधी हिन्दू अगर धफल हुए, तो चाहे उनका चरिय कुछ भी हो, भारतीय राज्य के दुकड़ कर देवे, न निर्फ हिन्दू मुस्तिम में, विकि बयों और प्राणों की बुंग्टि से भी। नेयन चटार हिन्दू हो राज्य दो गायन करा सकते हैं। (हिन्दू धर्म में उदारखार और नहुरखाद की) पौच हजात वर्षों से अधिक की नहाई अब इस रिपति में जा गई है कि एक श्वासीत्र समुराग और राज्य के रूप में हिन्दुन्मान के सोगों की हस्ती ही इस बात पर

निर्मर है कि हिन्दू धर्म मे उदारता की कट्टरता पर जीत हो।" क्षाँ० लोहिया ने भी हिन्दुओं से जबरदस्त अपील की कि वे अपने मुस्लिम भाइयो से रागात्मक एकता स्थापित करें।

धर्मनिरपेक्षताबाद के पक्षधर हिन्दुओं में अधिक तथा मुस्लिमों में (यदि अनुपात से भी देखा जाए तो) कम पाये जाते हैं। पूर्व मन्त्री और आरिफ मोहम्मद खा एक हैं। शाहबानो प्रकरण मे उन्होंने खुलकर मुस्लिम कट्टरपथियो का निरोध किया था तथा मन्त्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इस सम्बन्ध मे उनका कहना है कि "(धर्म को कुर्सी तक पहुँचने का माध्यम बनाया जा रहा है)" लोकसभा मे ७ नदम्बर को उन्होंने अपने विचार इस प्रकार रखे-

पिछले कुछ दिनो से अयोध्या विवाद को लेकर जो कुछ हुआ, उसके कारण आज का राजनैतिक सकट पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत और विश्वास के अनुसार एक निर्णय किया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने सिद्धान्त और विश्वास के आधार पर यह जानते हुए भी कि सरकार के अस्तिहब को संकट पैदा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के फैमले को मानने से इनकार कर दिया। मतान्तर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और परिणामस्वरूप आज इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। परन्तु जैरा प्रधानमन्त्री जी ने बहाहै, हमारे सन में यह आ बा नहीं है कि विश्वाम प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सरकार बच जाएगी । बुनियादी उद्देश्य सरकार को बचाना नहीं बहिक राष्ट्रीय आदशी, विशेषकर धर्मनिरपेक्ष राज्य अपवस्था को किस तरह बचाया जाए उसका उपाय खोजने के लिए हम लोकतन्त्र की इम सर्वोच्च सस्या में आए हैं। महाभारत में आता है कि पाड़वों और कौरवो की शिक्षा जब प्रारम्भ हुई तो गुरु द्वोणाचार्य ने पहला पाठ दिया 'सरपबद की विकार जब प्रारच्या हुई ता भुक हाणायाय न पहला पाठाय्या तत्वय स्थानस्य । यमेनस्य । पाठ देने के बाद जब राजकुमारों को सबक नुनाने के लिए नहा पदा तो मुध्यिट्ट को छोड़कर बाको साथी राजकुमारों ने रदी हुई लाइन सुना दी। पुधियिट बहुत दिनो तक गुरु की डॉट खाते रहे लेकिन पहला पाठ न सुना सके। अपने लीवन के अन्त ये उन्होंने नहां कि गुरु ने पहले दिन यो पाठ दिया था, उसकी याद करने मे पुरा जीवन लगभया न्योंकि इस थाठ मो पड़ना, तोते की तरह रटना नही बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना और उसके अनुसार आचरण करना है। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं स्रोकिन राष्ट्रीय एकता के सामने उत्पन्न सकटका मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय मोर्चाने इस गामले पर दृढ स्टैंड लिया है और सिद्धान्तो की रक्षा के लिए कुर्सी को कुर्वानी पर लगा दिया है। आदशों और मिद्धान्तो की रक्षा के इस समर्प में क्या यह उचित नहीं था कि वे सभी दल और व्यक्ति जो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, एकजर होदर

इस सकट का सामना करते ? लेकिन जैसा मैंने कहा, हम मादशों की बात करते ' हैं, अपने आनरण में उत आदबों को उतार नहीं पाते और राष्ट्रीय एकता एवं धर्मानरपेसता का राग जनी तरह अलागते हैं जैसे कौरवों ने 'सरयबद धर्ममकर' का पात तेजी से सुना दिया था।

में मानता हूँ, चाहे अयोध्या विवाद हो, दूसरी जगहों पर होनेवाले दगे हों, या इसाहाबाद हो, यह अब केवल लक्षण हैं, अलामत हैं, उस बीमारी के जिसे साम्प्रदायिकता या साम्प्रदायिक राजनीति कहते हैं। लडाई लक्षण से नहीं होती। इलाज लक्षण का नहीं होता, बीमारी का होता है। अब प्रश्न है कि यह साम्प्रदाधिकता कहाँ से पैदा होती है साम्प्रदायिकता जन्म लेती है उम मानसिकता से जहाँ समान धार्मिक मान्यताओ और भाषताओ को राजनीतिक संगठन का आधार बनाया जाता है, जहाँ राजनीतिक महत्व-काक्षाओं की प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भडकाया जाता है, जहाँ धर्म या मजहत को बुनियादी तौर पर खुदा या परमेश्वर तक पहुँचने का भाष्यम है, उसे कुर्सी तक पहुँचने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अबोध्या के सम्बन्ध से मेरा निश्चित मत है कि इस विवाद से जुड़े दोनो पक्षो मे-पदि वे धर्म या मजहब का प्रतिनिधित्व करते हैं तो-उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे शान्तिपूर्ण वातावरण में बैठकर इस विवाद का कोई समाधान निकालें। इसलिए कि धर्म नाम है करुणा का, वेदना का, भारित का, दूसरे के अधिकार के प्रति सचेष्ट रहने का, अपने दायित्व की पूरा करने का। धार्मिक काम में हिंसा या तनाव का स्थान नहीं हो सकता। यदि इमी बात की दूसरी नरह कहा जाए तो जहाँ हिसा और तनाव हो, वहाँ धर्म का मबहव नहीं हो सकता। भारत की धार्मिक परम्परा यही है। डॉ॰ राधाकुरणन ने कहा था कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ विभिन्त धर्मों, सस्कृतियो, भाषाओं इत्यादि का सम्मिश्रण हुआ है और उनके नजदीक आने और सह-अस्तिश्व के सफल अनुभव से हम पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकेंगे । पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे कि विभिन्तता, टकराव या कमजोरी का नहीं बल्कि समन्वय और एकता ना माध्यम धन सकती है। लेकिन आज इस प्रयोग, इस दर्शन, इस आदर्श के सामने गरभीर धुनौती है जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपना जीवन बलिदान किया, जिसके लिए प ० नेहरू ने अपना जीवन समर्थित कर दिया. जिसके लिए हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने अनेको स्थाम किए।

श्रीमन, मजहब क्या है ?

दर्दें दिल के बास्त पैदा किया इनसान को बर्गा ताश्रत के लिए कुछ कम न ये करोंत्रयाँ मजहद बास्तव मे यही दर्देदिल है, सिर्फ किसी खास तरीके से इबादन यह अगर हम बात करते हैं दशस्यनन्दन श्रीयम की, मुलसी, कवीर, और गाँधी के राम की, उन श्रीराम की जिन्हें अल्लामा इकबाल ने 'इमाने-हिन्द' कहकर पुकारा है तो वह तो घट-घट में बसते हैं। वह श्रीराम तो मर्यावा पुरुपोत्तम थे। मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने न केवल सिहासन छोड़ दिया बल्कि माँ-बाप. प्रजा और अयोध्या को भी छोडकर वल गए थे। आज अनके नाम पर जो मान्दोलन चलाया जा रहा है, में आरोग नहीं लगा रहा हूँ अंकिन उसमें मुझे सगता है कि राष्ट्रीय मर्यादा और मवैद्यानिक मर्यादा के सामने गम्मीर प्रशन-बिह्न लग गए हैं। सरकार किसी की भी हो लेकिन संविधान की शपम लेने के बाद क्या यह मेरा राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि मैं सर्वधानिक मर्यादाओं की रक्षा कहें ? क्या सरकार में रहते हुए यह भेरा कर्तव्य नहीं कि मैं न्यायपालिका के किमी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कहें। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करके यदि उसकी अवहेलना की जाए तो क्या यह सबैधानिक मर्थादा की रक्षा होगी या उसका इल्लंधन होगा ? सरकार न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंधन करके क्या राष्ट्रीय मर्यादा की रक्षा करेगी या उस मर्यादा को तोड़ने की दोवी होगी ? जापने इलाहाबाद के बारे में पूछा था-बहन मायावती ने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने मुस्लिम पर्सनल जॉ का विरोध किया। यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि मैंने पसेनल लां का विरोध नहीं 'क्या बल्कि उम भाषा और प्रवित्त का विरोध किया जिससे सर्विधान और त्यायपालिका की अवमानना

होती थी। जब यह मामा उस सम्प्रदाय के लोगों ने बोली जिससे मेरा भी सम्बन्ध है, मैंने तब बिरोध किया। । बाज अगर हमारे दूसरे भाई बहु भागा बोलते हैं तो उसका भी विरोध करना पड़ेगा। हमारी भाषा या भाषाण यदि ऐसे हैं तिससे म्यापालग, या सरियान की जबसानना होती है तो यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंधन है। मैं आपको बात से इनकार नहीं करता, खास तौर से मानतीय सदस्य भी लोड़ा जी ने शाहवाजों केस के बारे से कहा है। मानतीय लोडा जी हाई कोर्ट के लीफ जस्टिस रहे हैं, हमारे देश के प्रमुख म्यापियों में से कानुत पास कर रे जिससे अराबत द्वारा दिया गया निर्णय निजमाती है हो जाए।

आप अदालती फैसले को नेअसर करने के लिए संसद में कोई भी करम निश्चिन रूप से उठा सकते हैं के किन फैसला आने से पहले ही यदि मैं चिल्लाता रहें कि मैं न्यायालय का फैसला नहीं मानगा तो यह न्यायालय, कानून और

संविधान की मानहानि होगी।

लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि बायकी नीयत व्यायालय या सविधान की अवमानना करने की है। मैं यह आरोप किसी माननीय सदस्य या दल के उत्तर नहीं सपा सकता। हो सकता है कि धार्मिक श्रद्धा से खिल्लाल होकर आपने ऐसी बात कही हो। मुझे पूरा विश्वात है कि जब बाप ठण्डे मन से इन सभी वातो की सोचेंग में इस सम्बंध में प्रयोग की जानेशकी भाषा, शैंनी तथा सरकार से आपकी जेयेला— कन तक पर कावय ही एनिवान र करेंगे।

श्रीयन, श्रमा मैंने पहले कहा, समस्या तब पैदा होती है अब राजनीतक सत्ता को प्रांति या राजनीतिक वहें ब्यों की पूर्ति के सिए धर्म का बुरूप्योग किया जाता है बरना बुनियादी तौर पर मजहब या धर्म तो प्यार-मीहन्यत का रास्त्रों दिखाने के सिए है। श्रीमन, तुतीय-दिह्य आमीर खुमरी हजरा निजादुदीन श्रीसिया के नक्षत्रे वहें पूरीद थे। इसी दिल्ली मे महरीकों के पास अपने सामियों के साथ जा रहे थे। मामने से घाँव बालो का एक जुन्तून नजर शाया जो देवी के सिर्दा जा रहा था। जुन्तू के साथ बाजा था और कुछ लोग सस्त होकर नाव स्त्रीर से दि । मामने से खाँव बालो का एक जुन्तून नजर शाया जो देवी के सिर्दा जा रहा था। जुन्तू के साथ बाजा था और कुछ लोग सस्त होकर नाव स्त्रीर है रा इन मोगों के अद्या देवकर हजरत असीर खुरारों से रुकान गया और वह भी नावने-गाते हुए इस जीमायाजा के साथ मन्दिर तक पए। जब वहीं से लोटे सो साथने ने कहा कि हजरत, यह बुनपरस्त्रों का जुन्तून था, वया आपके

लिए इसमे मध्मिलित होना उचित या ? हजरत अमीर खुमरी ने कहा-

हर कीम सस्ता राहे, हम दीन किवला गाहे। मन किवला रास्त करदम वरतजे कब क्लाहे।

अपीन हर कीम और हर दीन भीछे रास्ते पर सहआवस्था है जिसमे इन्सान क्ल-क्ण मे खुदा के बजूद को महसूस करता है जहाँ उसका सांस लेना भी इवादत हो जाती है। उसके बाद कहा है कि यदि तुष्हारे लिए मह सम्भव नही हो तो ध्यान-धारणा के माध्यम से पूजा करो। वह भी न हो सके तो तीसरे दर्जे पर प्रतिमा पूजा है और यदि वह भी तुष्हारी अद्धा और भावना को न जगा सके तो किर होम यात्रा अपनाओ। इससे स्पष्ट है कि भारतीय धार्मिक दर्शन, धार्मिक मान्यताओं में विविधता का प्रावधान है, धार्मिक सद्धा व्यक्त करने के तरीकों में विभिन्त को मान्यता थी गई है। उसे लहाई का कारणा नही बनाया जा सक्वा-व्यक्ती अपने देश के धार्मिक दर्शन का सार है।

हम परि धर्म का ममें समझने का श्रयास करें और राजनीति के बालार में धार्मिक भावनाओं के योश-तील को रोक वें तो किर लायव अयोध्या जैसा विवाद का समाधान बूँदने से आसानी हो जाएगी और वह समाधान प्रतिस्पर्धा की भावना के साम हों। बहिल एव-दूसरे की भावनाओं के सावद, सह-अस्तिस्व और माझी विरासत के आधार को मजबुत करने वाला होगा।

पिछने चनाव में भारतीय जनता पार्टी और वामपथी दलों के साथ हमारा भीटो का तालमेल था । राष्ट्रीय मोर्चे का अपना चुनाव घोषणापत्र था । लेकिन भारतीय जनना पार्टी और बामपथी दलो के घोषणापत्र अलग-अलग है। कई मामले ऐसे थे जिसमे राष्ट्रीय मोर्ची, भाजपा और वामपथी दलो के धोएलावजी में समानता थी लेकिन कई सुद्दों पर हमारे मनो भे अन्तर था। स्टैण्ड पॉइट अलग थे। श्रीमन, मुझे याद है इसी माननीय सदन से कश्मीर सम्बन्धी चर्चा से जब विपक्ष की और से बूछा गया कि राष्ट्रीय मोर्चा और भाजपा का स्टैण्ड क्या है तो माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सविधान की घारा ३०० के सन्दर्भ में राष्ट्रीय मोर्चे और भाजपा के बीच मतान्तर चुनाव के बीच भी या जब भाजपा ने राष्ट्रीय मीचें की समर्थन देने का निर्णय किया और आज भाजपा यह अपेक्षा नहीं करती कि राष्ट्रीय मोर्चा भाजपा के स्टैण्ड को स्वीकार कर लगा। श्रीमन, में यह नहीं समझ पाता हूँ कि जिस तरह रूक्सीर पर हमारे बीच मतान्तर था, उसी तरह अयोध्या विवाद पर भी था। यह मतान्तर बुनियादी तौर पर यह है कि सबैधानिक मर्यादा की रक्षा करना हम अपना दायिस्व मानत हैं जिसका अर्थ यह है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने यह नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं, यसन है या दूसरा पक्ष गलत है। हमने केवल यह कहा कि या तो आप बातचीत से कोई समाधान निकाल लें और यदि यह न हो सके तो फिर जब तक मामला व्याजालय के दिचाराधीन है तब तक अन्तरिम आदेश को लाग करना हमारे सबैधानिक और नैतिक दायित्व होगा। कश्मीर के मामले पर जहाँ हजारो लोग विस्थापित होकर आ रहे थे, जहाँ देश की एकता और अखण्टता के लिए चुनौती थी, वहाँ आपने उदार दिव्दकोण अपनाया और यह अपेक्षा नहीं रखी कि हम अपना स्टैण्ड

छोडकर आपकी बात मान सें। लेकिन दूसरे भामले पर जहाँ कश्मीर की तरह हमारे-आपके बीच भतान्तर था, आपने हमारे ऊपर बबाव डाता कि हम आपकी बात भान लें—जिस तरह आप वह रहे हैं। बुशना आप समर्थन वापस ने लेंगे।

अबा और अफीरत की मानता महत्त्रपूर्ण है। उसे फिम तरह प्यक्त दिया जाए, यह महत्वपूर्ण नही है। मन्दिर और मस्त्रिक उमी अबा को व्यत्त करते के स्वत है। यदि हम प्राचीन मारतीय प्राप्तिक दर्शन के अनुसार जाएँ और क्षीमन, मुझे यह हहने में हिचक नहीं है कि मेरी इस वर्षण में पूर्ण आस्ता है, तो भारतीय प्राप्तिक दर्शन यह है कि अमें एक है, पश अवया-अवस है। यदि हम इस बुनियादी सत्य को स्वीकार कर नेते हैं तो किर देर से बिक समुण परमेश्वर को पूजा होती है, मस्त्रिक पर्म पर प्राप्तिक दर्शन के प्राप्तिक दर्शन के प्राप्तिक दर्शन कर को स्वार्ण को स्वार्ण को स्वार्ण कर स्वार्ण की मारत का प्राप्तिक दर्शन प्राप्तिक हो। से प्राप्तिक दर्शन स्वार्ण कर साती है। मारत का प्राप्तिक दर्शन प्राप्तिक हो। का स्वार्ण को स्वार्ण को स्वार्ण की स्वार्ण कर कर के ही से आरत हो। सकता है। उपनिषद का एक स्वीक है

उत्तम सहजावस्था, द्वितीय ध्यानधारणा । तृतीय प्रतिमा पूजा, होम यात्रा चतुर्थ ॥

तृतीय प्रांतमा पूजा, हाम यात्रा चतुर्थ ॥ सर्वात् पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका ।

श्रीमन, बुते आज खुनी है कि हमने राष्ट्रीय आवसी और नुर्सी के बीच आसती ने रक्षा का रास्त्र चुने हैं। युक्ते मारतीय नतत पार्टी के राष्ट्र प्रेम मा हमारी राजनीतिक स्ववस्था के अति आस्या पर कोई सन्देह नहीं है। युक्ते प्रस्ता स्वाम है कि बान नहीं तो कल, वह देस पूरे अकरण पर पुत्रिचयार कोरों और सोचेगी कि जो पुष्ट हुना है, क्या प्रमें विए कोई दूनरा रास्ता अपनाया जा सन्ता मा भ कुछ और नहीं, केवल उनते अपने स्टेण्ड पर पुत्रिचयार करने को तिनंत्र करता हूँ. '(अववान) भी बोट के लिए करते होते कह रहा हूँ। मितनार वसाने की आधा नहीं कर वहा हूँ। विल अपने राष्ट्रीय झावते और प्रमार वसाने की आधा नहीं कर वहा हूँ। बेल अपने राष्ट्रीय झावते और प्रमार वसाने की आधा नहीं कर वहा हूँ। बेल अपने राष्ट्रीय झावते और प्रमार वसाने की आधा नहीं कर वहा हूँ। बेल अपने राष्ट्रीय झावते और प्रमार वसाने की सह समझ पर परवार वसाने के लिए नहीं सह स्वाम पर सरवार वसाने के लिए सात स्वाम स्वामित कोर पाट्रीय मुन्यों और भाग्यताओं के बचाव के लिए हमें स्वाम की सात कीर पाट्रीय मुन्यों और भाग्यताओं के बचाव के लिए हमें स्वाम की सात कीर पाट्रीय मुन्यों और भाग्यताओं के बचाव के लिए इस सर्वोच्च ओपनानिक संस्था के सामने लाए हैं। सरकार का विराज्य वसी रहे, इस पर पार्ट हम विचार कर सके और राष्ट्रीय आन्यों का मान कर सके तो गह सालिक उपलिय होंगी। श्रीमन, जुं का एक बेर हैं हम कर स्वाम कर सके तो गह सालिक उपलिय होंगी। श्रीमन, जुं का एक बेर हैं हमें

क्ति धन में कोई मक्तल में गया, वह शान सलामत रहती है। यह जान तो अनी-जानी है, इस जान का जाना खास नही।।

थीमन, मैं मानना हूँ कि हमारी सरकार आब चिर बाएगी और सिद्धानों की रक्षा के सिए एक नहीं, वन सरकारें थिर बाएं, उसका कोई महत्व नहीं। सरकार बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम अपने आदशों और सिद्धानों को बचाने काहें। मुझे पूरा विक्वास है कि अपने बुनियादी आदशों के बचाने, धर्म-निरोक्षता की रक्षा करने और राष्ट्रीय जान्दोकन के नेताओं के सपनों को साकार करने के लिए हम अपने-आपको पूरी तरह समर्चित कर बेंगे।

वासपयो और जनवादी बुद्धिजीवी धर्मीनरपेकतावादियो की अगली पक्ति में लामबाद है। विख्यात जनवादी कवि वावा नागार्जुन का कहना है ---

"भागपा की रथपात्रा साम्प्रवाधिकता का अवसमेध घोड़ा है। उसमें धार्मिकता जरा-सी भी नहीं है। भाजपाने अपनी रपयात्रा का को भीगोतिक नक्सा तियार किया है, उसे अपर आप भौर वे देखेंगे, तो उसके भीतर देश के प्रमुख पूँजीपतियो और देशे की पूँजी के विज्ञान पर्वतो की म्युक्ताएँ आपको नगर आएँगे। दरअसल भाजपाती साम्प्रवाधिकता की सीत है। वह रपयात्रा के बहाते साम्प्रवाधिकता की साम पैदा कर रही है।"

"हिस सम्बन्ध मे मैं बगना कथाकार चारिक बबोपाध्याय की एक कहानी की चूनों करना चाहुँगा। उनमें समाज के बहै-बहे बुद्धिजीदी एक जगह इकट्ठा होकर बही-बड़ी समस्यायों पर बहुस करते हैं। श्रीच बहुस में एक आदमी जात समोजक से कहता है कि बाजार में गुढ़ सरकों के तेस की सोमत दो रूपमें कम हो गई है। यह मुनते ही सभी बाबार की ओर दौढ पढ़ते हैं। कहने का अर्थ है कि बाम आदमी ओर खुद अयोध्या निवासियों को भी रचयाता, पद्याता से कोई मतलब नहीं है। आदम सेठों के काने धन को लेकर साम्ब्रवायिकता का काला गुद्रा मैं कर ही है। वह साम्ब्रवायिक राजनीति के गुएँ में आगामी चुनाय का मुद्रा मैं कर ही है।"

असल में लोगों में जो यह ज़ाति फैला दी गई है कि महसूद गजनवी ने सीमनाय के मन्दिर तीडे थे, उसका फायदा भाजपा उठाना चाहती है। के एमक मून्त्री ते भी अपने उपन्याध 'सीमनाय' में नहीं उत्तरा-पीछा प्रवार किया है। तिकृत सच्चाई यह है कि बहु सेठों को लूदने आया था। उस प्रवास में प्रवेश करने के कई रास्त्रे थे। वह बडी नीकाओं पर खुटेरी के दल के साथ आया। उसे सुवना मिली थी कि वहाँ बड़े-बड़े मैठ हैं और उन्हें आतिकन करने से ढेर सारे सोने-हीरे, जवाहरात और अनेक मुख्यियाँ मिलीं। सो वह लूटपात के का कि आया था। उसी कम से उसे सीमनाय के मन्दिर का पता चला। उसे जानकारी मिलीं कि मायान की मूर्ति के केट में डेर सारे हीरे-ब्वाहरात और सीना है। पुराने समय मे देवताओं को मूर्ति के पेट ये जानबूझकर कीमती चीजें रखी जाती घी ताकि वे वस्तुर सुरक्षितर हैं। उस जमाने मे भगवान की "मूर्ति ही 'ताँकर' थी। गजनवी ने बैक के साँकर की भाँति ही मन्दिर और मूर्गि तोड़े थे और सम्पत्तियों लूटी थी। गजनवी आज फिर जिन्दा ही गया है। उसकी भारता एक नए सरीर में प्रवास कर गई है और आज वह लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम बिह को अपने कहर धर्मनिरफेशतायाधी रख के लिए 'पोलाना मुलायम बिह' की उपाधि विरोधकों से मिल चुकी है। उनके विचार में सह एक तरह है संतुनित धर्मनिरफेशतावाधी राजनीति का प्रतिनिधिय करता है। धर्मनिरपेस होते हुए भी ऐसा स्थित सापेस दृष्टिकोण राजने नातांके विचार में मैंने पुरिस्म साम्यायिकता या किसी प्रकार की बारायिकता स्थान के स्थान का मान्या मिल के साम के स्थान का मान्या मिल की साम का मान्या की साम का मान्या मिल की है। श्रीराम का मान्या मिल की साम का पता नही लिया। मैं सामातार एक ही साम हुएशा रहा है कि इस मामने में अधानत का फैसला दोनों पता को में साम साम ना माहिए। यही न्याय पूर्ण रास्ता है। यही सोक लाता का फैसला दोनों पता के मानाना माहिए। यही न्याय प्रयोग रास्ता है। यही सोक लाता है कि दोनों एक आपरा में बैठकर कोई समाधान निकार लें।

विषय हिन्दू परिषद का कहना है कि राम जन्मभूमि हिन्दुओं की आस्या से जुड़ी है, इसलिए यह स्थल अदालत के बिचार अधिकार से परे हैं।

म तरह की बलील देने वाले लोग दरअसल राम की मयाँचाओं को भी मूल गये हैं। जो लोग राम मस्तिर का निर्माण करना चाइते हैं, उन्हें यात्र करना चाहिए कि राम, मयाँवापुरुपोत्तम क्यों कहलाए। व्योक्ति के समस्त मयाँवाओं का पात्रक करते थे। मयाँवा के पालन के लिए उन्हें अपनी पटनी से अक्त होना पड़ा। गया अब श्रीराम की जनस्त्रीम अयोध्या में ही सारी मयाँवाओं को तोडकर मिटर का निर्माण किया आएगा। है कानून का उल्लायक करनेवाले लोग मयाँवा की रका महो कर मकते। मैं मयिवर-निर्माण का विरोधी नहीं हूँ। वेकिन मैं मानता हूँ कि कीई परकान्यी काम नहीं विषया जाना चाहिए।

प्रमुख नेता अदानत का फैसला मानने की बात कर रहे हैं। मेरी राव में विग्व हिन्दू परिषट को भी ऐसी ही घोषणा करनी चाहिए। अक्षालत के फैसले को मानने से इनकार करना लोकतंत्र के हित में नहीं है।

साम्प्रदायिकता तो काश्रेस पार्टी की पिछली सरकारी और प्रशासन की देन है। धीराम जनमपूर्गि और बाबरी महिजब के विवाद की काथ्य सरकारों ने टोक से डील नहीं किया। काश्रेस ने दसका हव बूँढ़ने की कीशिय नहीं की। १८०० में काश्रेस सरकार की बापगी के बाद ही साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने बता था। इस सनाय को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही हमारी सरकार इस समस्या का स्थायी और कानूनसम्मत हल निकालना चाहती है।

मेरी सरकार के दृढ रुख के कारण जनता दल से हिन्दू मतदाताओं के नाराज

होने का खनरा बनाया जाता है। कीन खुण होता है और कीन माराज होना है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश के हित मे क्या उचित है और क्या अनुचित । मैंने वोट की राज-

मीति कभी नहीं की। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर विद्यानसभा से आया हूँ उसमें एक माख = २ हजार मतदाता हैं। इनमें निर्फे ५ हजार मुसलमान हैं। इस क्षेत्र में मैं ५ बार जीन चुका है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद पर भी मेरी राय कोई नहीं है। सबसे पहले १६ मई १६ ५६ को इटावा मे एक सभा में मैंने कहा कि ईश्वर और अस्लाह इन्मानियत के लिए हैं। इनके नाम पर करलेशाम होता है तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपना खन बहाकर भी उसे रोकेंगे। हमने रामरथ रोक्ने की घोषणा की। कुछ लोगो ने हमारे कान्तिरथ पर हमला किया। रष तोड दिया। चुनाव तो उसके बाद हुए। और हमारी जीत हुई। जनता मास्त्रदायिक नहीं है।

दरअमल यह धार्मिक विवाद है ही नहीं। इस आस्दोलन के पीछे सिर्फ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग नोट बटोरना चाहते हैं और कुछ लोग वोट की राज-मीति कर रहे हैं। कोई हिन्दू मस्जिद गिराकर मन्दिर बनाने की बात नहीं कर

सकता । मस्जिद शिराकर बननेवाला मन्दिर पवित्र हो ही नहीं सकता । हम सद्भावना रैलियो का आयोजन कर रहे हैं। हमारा सकसद दोनो

सम्प्रदायों में सद्भावना, मित्रता और प्रेमधाव पैदा करना है। साम्प्रदायिकता तो वे फैला रहे हैं। हमारी सभाजों में लोगों की भीड़ जमद रही है। इससे साफ है कि लोग आपस में सद्भावना चाहते हैं। वे कृष्ण जन्मसूमि की वात भी करते हैं। हमसे ज्यादा कृष्ण को मानने वाला कौन हो सकता है। हम यदुवशी हैं। कृष्ण भी बदुषशी थे । कृष्ण के हितैथी हमसे उपादा वे कैसे हो यह ?

## ८. स्थिति सापेक्ष घर्मनिरपेक्षतावाद

धर्मितरपेतताथायी कांग्रेस आज बहुसंक्यक हिन्दू समाज की जयोध्या मे राम मन्दिर के निर्माण से जुडी भावनाओं के साथ हो गई लगती हैं। यह भाजपा की ही जीत है कि अब कांग्रेस को भी उसी को भाषा बोलनी पक रही है। अन्तर केवल हतता है कि कांग्रेस पिलान्यास स्थल पर मन्दिर का निर्माण बिना मस्जिद को तोड़े करना बाहती है और भाजपा मस्जिद को वहां से दूर स्थानान्तरित करने की मौन कर रही हैं।

"हित्हास में हम पढ़ते हैं कि हिन्दुस्तान अपनी आपसी फूट के कारण बार-बार हारा और विखरा, तेकिन हम समझते हैं कि सोग कोई और थे, जिन्दुनि से पुरानी वेबसूर्फता की शिवासी सप्ती में रहने वाले हम रोशनखयान लोग मानते हैं कि हित्हास से हम इतना सीखा सबक से चुके हैं कि अब हम चन गसियों को युद्धा ही नहीं सकते, जो हमारे पुरखी ने एक अन्यरे जमाने में की थी। लेकिन ऐसा नहीं हैं। हम बही हैं, जो हमारे पूर्वज थे। यदि उनकी दुन देवी भी, सो आज १६६० ने सारी दुनिया की आंखी के सामने हमारी भी दुन देवी हो रही है। वेकिन हम इनकार कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कि अपनी आसी फूट के कारण हिन्दुस्तान एक बार फिर बिखर रहा है। यदि हम मान भी रहे हैं, तो इस फूट का श्रीकरा दिनी दूतरे के सिर पर फोड रहे हैं, और यह भूम रहे हैं कि

जरा आसपास देखिए। पंजाब भारत के हाच के जा रहा है। ज्यान नदी के उस पार बन्दुकवालों का राज लगभग कावम हो गया है, और सरकारी मसीनरी तर-तारही पूकी हैं। इतने हजार करल पंजाब में हो चुके हैं, लेकिन न्यायालय में कोई मुकरमें नहीं चल रहे। स्कूली में राष्ट्रगीत नहीं आया जा सकता, और हिन्दी नहीं एवा जा सकता, और हिन्दी नहीं एवा जा सकता।

सेनिन अब दिल्ली के सिर के ऊपर यह सब चल रहा है, तब गगा-यमुना

वाले आर्यावर्त का ध्यान कहाँ है ?

आयोवर्त की मबसे बढी चिन्ता यह है कि १५२६ में बावर ने जिस मिन्नद की वनवाया था, उसका संसवा आज और अभी हो, बगीकि गर्दि आज और आप केसता नहीं हुआ, तो शायद मयवान राम पराजित हो जाएगे, और सन् १६६१ तक बावर वा राज सारे हिन्दुस्तान पर कायम हो जाएगा। यह किता स्वान्य मय दृग्ग है कि १५ अवस्व १६४७ को पहती बार मिन इस लम्बे चीटे आजाद देश की हम अपनी माक नहीं मानते, अपने अपूनपूर्व जोकतव को हम इस पूर्वा को सबसे हुनेन प्रचानारा मिन्दर नहीं मानते हैं मान तक इस देश के एक और अवस्व रहने को हम विश्व का आठवां बाक्बर्य नहीं मानते, लेकिन १४२६ का एक मुसा-विवरण कुलक्षा अरोज के जिए हम राष्ट्रीय आम्बोलन की योने दो सी सालों की पुष्पाई को जुटाने के निए वैयार हैं। जाहिर है कि हम प्रयोद्या के जिए नहीं, ब्रिक १६६० की गई स्वीतिका के सिए एक रहे हैं।

"आएको ऐसी कई कयाए याड होगी कि जब हमलावर लाहीर वा गया, या पानिपत आ गया, जब भी दिल्लो के सुनतान अपनी र रारिवयों में अस्त रही। दिल्लो वालों को अपनी दिल्लो सीनीपत और गुडगीय से भी हनेगा बहुत हुए जगती रही है। ऐसा अब भी हो नहां है। जब भारत के अवानमंत्री को अपना समय कमगीर और पंजाब और असम और तिभवनाडु के किए देना पाहिए, वब कमार्यत के प्रकृत पूर्व कराय साथा कमार्या क्योध्या के स्वाप्त के स्वाप्त कर पर आया है। लेकिन यदि सालकृष्ण आडवामों ने देव को अव्यय्त-विक्टित कीर दिल प्रकृति के प्रकृत कर कर प्रवाद है। लेकिन यदि सालकृष्ण आडवामों ने देव को अव्यय्त-विक्टित कीर दिल प्रकृति के ते जाति-केटित कर दिया, तो आयोवत के इस सुन्न करने बाने हंगामें में हैंने पता ही नहीं होगा कि मारत के अव्य राज्य कह हमते कट कर अवन ही गए। यदि हम अपने आउको सकवा प्रकृत कर तरे तरी ता वा प्रवाद हम भी को अध्य स्वाप्त कर सिंह से मान आप को साथ स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर से स्वाप्त हमारी से की स्वाप्त साथ स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर से स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त

"आहवाणी कहते हैं कि उनकी नहाई मुनसमानो से नहीं, नकनी प्रमंतिरपेत्रों से हैं। अपतृ उन हिन्दुओं से हैं, जो अपन हिन्दु होने को हिकारत से वेखते
हैं, और मुसलकानों की हर मोड पर 'तुष्टि' करते हैं। इस बहस को फिनहाल
कोंदिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि लालकुण आडवाणी जिन हमाओ का
विमोचन कर रहे हैं, उनके चलते मंत्रिय्य मे खतरा यह है कि हिन्दुओं के हाथों
हीं यह रिन्दुआन टूट आए। यदि अयोध्यावाद और आतिनाद के नारण देशा
वैदा रहा, और केन्द्र सरकार को सांस क्षेत्र और होया में आनं तक की फुसंत नहीं
मिसी, तो कमाने और जगत हम चो देंगे।"

"इमने बाद यदि हिंदू-बहुल भारत के हिन्दुओं ने इस देव की अधारता के प्रति अपना संकट्य को दिया, तो बहु कीन-मी डोरी है जो बखय या तमितनाइ के हिन्दुओं को भारत से बांध कर रख सकेनी? पंजाब को जलग होते देव जसम क्यों नहीं असप होना चाहुमा? और बहम को जलग होते देव". ! इस प्रकार अयोध्या मे मन्दिर हमे मिल जाएना, लेकिन हम सचमुच १५२८ मे जा पहुँचेंगे । और यह सब हिन्दुओं के हायो होगा, क्योकि कश्मीर के अलावा मुसलमान अब नहीं भी नया कर सकते हैं, सिवाय इनके कि वे आर्थावर्त को भी लेबनान की तरह छलनी कर दें। एक स्थिर और आश्वस्त हिन्दू राष्ट्र अब आर्यावर्त की धरती पर भी कायम करना मुश्किल है, और लालकृष्ण आहवाणी जब कोई धर्म-राज्य सचमुच चाहते ही नहीं, तो फिर यह सारा बसेडा हो किस लिए रहा है ?"

"नकती धर्म निरपेक्ष सोग हिन्दुओं को हिकारत से न देखें, और मुस्लिम तुष्टिकरण न करें, यह भी आन्दोसन का एक वैध मुद्दा हो सकता है, जैमें कि विश्वनाय प्रताप मिह का बोबीसीवाद आन्दोसन का एक वैद्य मुद्दा हो मक्ता है। लेकिन जरा इन मुद्दो को समूची तस्वीर के अन्दर रखकर देखिए! तब लगेगा कि लोक्तन की मन्दी आँच में लम्बे समय तक जूझ कर उनका समामान खोजा जा सकता है। सारे देश को अलाकर आज और सभी उनका समाधान कौन उचित मानेगा? सयोगिता के खातिर लड़ाई सडना भी सम्बद्ध पक्षी की जन दिनों जीवन और मरण का ही प्रश्न लगा होगा । लेकिन यदि हमारी दृष्टि आज भी संयोगितायुगीन है, नो फिर हमने और हमारे पूर्वेशो ने फर्क क्या रहा? इतिहास की मूलो ने हमे क्या सिखाया ?

"३० अक्टूबर को अयोध्या में बावरी मस्जिद पर फहराए गए भगवे सण्डे ने बाद अगर बाग्लादेश या पाकिस्तान में कुछ भी न हुआ होता तो यह एक असामान्य घटना होती। भारत मे कोई भी मेरठ, मुरादाबाद या अलीगढ पाकिस्तान और बारलादेश से बना-मा भारत विरोधी आल्डोबन प्रेरित करता रहा है। जब बाबरी मस्जिद-राम जन्ममूमि विवाद उग्र नहीं था, तब भी मिग्र में हिन्दू मन्दिरी को तोड़ा जा रहा था और हिन्दू भी की पाकिस्तान ने निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसी तरह बाग्लादेश में बकमा लोगों के विलाफ खुनी सबर्प छिडा हुआ या और चहमाओ नो भारत मे शरण लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब तो खैर भारत मे मुस्सिम अस्मिता पर सबसे बड़ा हमला हुआ है जिसे अगर नाकाम न किया गया होता ती मुस्लिम देशों में उठनेवाले भारत-विरोधी आन्दोलन की ठण्डा कराने वा कोई नैनिक बाधार इस भारतीय राष्ट्र राज्य के पास न होता । सतीय की बात यह है कि समुची कश्मीर घाटी एक तरह में सेना के हवाने है और पाकिस्तान अभी चुनाको के नधे से नहीं उबरा है।

"बाग्लादेश के चट्टगाँव, ढाका आदि कई शहरों में हिन्दू मन्दिरों पर हमते हुए हैं और हिन्दू सम्पत्ति को भीषण नुकसान पहुचाया गया है। कहा जा रहा है कि बाग्तादेश बनने के बाद हिन्दुओं पर वहाँ सबसे बढ़ा हमला हुआ है। इसकी ताकिक परिपत्ति यह हो सकती है कि बांग्तादेश से हिन्दुओं का पतामन गुरू हो। जाए। १९६६ में मू-ए-मुनारक काष्ट के दौरान शरकाशीन पूर्वी राकिस्तान में तीव प्रतिक्रिया हुई ची और हिन्दुओं को निवानत बनाया गया पा निवसे कारण रिन्दुओं का भारत आवा ग्रुक हो गया था। बात्तावेश बनने के दौरान मी हिन्दुओं के खिलाफ माहोल या और लाखो बरणायीं भारत आ गए थे।"

"तिकिन जरा भारत में वास्तादेश और पाकिस्तान के प्रधानन की तुलना की जिए। भारत में वाबरी मस्विद पर इण्डारोहण को लेकर (जो निश्य ही ध्रिणक या), एक आधुनिक भारतीय के मन में अपराधवीध है। प्रधासन द्वारा मान्त्री सं पूर्व किए यए अपने दायित्व के कारण इण्डारोहण स्पापी न हो सका। इसे भाम भारतीय ने एक बड़ी राहृत की तरह महसूस किया है और यह स्थित तमाम मुनलमानो और उनकी अस्मिता के स्मारको को सुरक्षा का एक कब्ध उपनक्ष कराति है। श्या पाकिस्तान और बालाविय के बारे में भी यह कहा जा सकता है रास्ट्रतित इस्तार कहर दहें हैं कि बासाविय में साम्प्रधायिक दने बदौरत नहीं स्थि आसे। असिन उनकी पुलिन ११ हिन्दू भनिरारे के तोडे जाने को दुहुर-

इस स्थिनि सापेक्ष धर्मनिरयेक्षताचाद की दृष्टि मे श्री विश्वप्र सिंह की तथा कथित धर्मनिरयेक्षता पर प्रश्निक्क लग गया है।

"यह सम्भव है कि भारतीय जनता पार्टी इस हद सक आगे नही जाना नाहनी थी, और ३० अक्टूबर की ओर उसे धकेलने वाने अननी मोहस्मद असी जिम्मा का नाम विश्वनाथ प्रताप दित हो है। अटलविहारी वागरेयी कह रहें हैं कि बिज प्रठ विंहु ने भानपा को आश्वासन दिया पा कि वे ऐमा कोई रास्ता जोजने से सहन्त हैं, जिससे आहवाणी की नाक भी रह जाए और बाबरी मस्तिय भी न टूटे, और सबकी कुछ महीनो की मुहलत मिल जाए। अटलविहारी के अनुनार वि० प्र० जिंह तैयार ये कि ३० अक्टूबर की कोई छोटान्सा जस्मा अयोज्या पहुँच जाए और आहवाणी के नेतृत्व मे एक प्रनीकारमक कारसेवा विलायसास-स्थल पर हो जाए, और अगला तृकान अमली तारीख तक टल जाए।"

ार्ष । "अब आडवाणी दिवाली पर दिल्ली वकं, तक कई कार्मूले हमा में मून रहे थे। वे क्या थे ? लमता है कि जिस अध्यादेश के द्वारा सरकार ने वावरी मस्त्रिय और उसके आमपास की सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण किया, उनका मसौदा लालकृष्ण आडवाणी को तताया प्याया, और उस पर उन्होन अपने हाणो से सागीधन सुसाए थे। इस अध्यादेश का मन्दिर लाले के सिमित स्वापन किया पर उसके तीन सुप थे। उसने का राष्ट्रीयकरण, विवादहीन समीन को मन्दिर के लिए उपलब्ध करना, और सागृह की जमीन पर अधालत के फैपले का इन्तजार करना। वया भाजपा सहमत वी कि सिंद इस बार देण अस्त्रुवर को प्रतीकाशमक करना। वया भाजपा सहमत वी कि सिंद इस बार देण अस्त्रुवर को प्रतीकाशमक करना। वया भाजपा सहमत वी कि सिंद इस बार देण अस्त्रुवर को प्रतीकाशमक करना। वया भाजपा सहमत वी कि सिंद इस बार देण अस्त्रुवर को प्रतीकाशमक

कार सेवा हो जाने दी जाए, तो वह विश्व हिन्दू परिणद को इन तीन सूत्री के लिए मना लेगी ? लेकिन कारमेवा तभी हो सकनी थी जब शिलान्यास की जमीन को विवादहीन माना जाए, जैसा कि राजीव गाँधी ने पिछने साल माना था, और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी इस नाल संगद में दूहराया था। जिसे वि० प्र० सिंह सरकार स्वय विवादहीन वता चुकी थी उमे ३० अक्टूबर पास आते ही विवाद-प्रस्त घीषित करके उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना, और उसे राष्ट्रीयकरण से मुक्त करने के बाद भी विवादग्रस्त मानेना, इस सबके पीछे कीन सी दूरगामी समझ अधवा योजना भी ?"

"विश्वनाथ प्रनाप सिंह को अपनी कुर्मी की ज्यादा परवाह नही है, यह तो सही है। वे लम्बे समय की राजनीति शायद तब से कर रहे हैं, जब उन्होने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पढ से इस्तीफ़ा दिया। इसलिए यह सम्भव है कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि राम रचयात्रा को रोकना आडवाणी के लिए असम्भव हो जाए, और फिर जब वे सरकार से समर्थन बापस से खें, तो देश से कहा जाए कि आज ऐतिहासिक सवाल यह खड़ा हुआ है कि हम धर्मराज्य बनाने वाले हैं या सहिष्णु राज। बताओ राजीव गाँधी, तुम किसके साथ हो ? बताओ अखबार वालो, तम किसके साथ हो ? और जो धर्मराज्य का साथ देगा, उससे काला और कीन हो सकता है ।"

"दो प्रमाण इस तक के पक्ष में और हैं। चन्द्रशेखर ने जब भारतीय जनता पार्टी को समझा कर रास्ता खोजना चाहा, और राष्ट्रीय एक्षीकरण परिपद की एक उप समिति में जब आइवाणी और बाजपेयी ने एक ऐसे मसीदे पर कोई एतराज नहीं किया, जिसमें लिखा या कि ससला अदालन से सब कर लिया जाए तो वि प मिह की महान सरकार ने क्या किया? उसने खबर तुरन्त सीक कर दी, ताकि भाजपा कही सबमुच नहीं रास्ते पर न जा जाए ! खबर छपी तो दोनो

नेताओं को तुरन्त अपनी घोपिन पटरी पर बौटना पडा।"

"महःत अवद्यनाय आदि ने रिछले मान एक समझौता केन्द्रीय गृहमंत्री दूटा सिंह और मुख्यमंत्री शारायण दत्त के साथ किया था, जिसमे लिखा था कि शिलान्यास के अलावा हम अवालन के फैसले का इन्तजार करने की तैयार हैं। जब ३० अबट्बर पाम आई तो अखवारों में इस समझौते की विज्ञापन के रूप में छापा गया। लैकिन भाल भर तक इम समझौते के इस सूत्र को आगे बढाते हुए विश्व हिन्दू परियद में बातचीत अरू क्यो नहीं की गई ? कारण यह तो था कि बूटा सिंह और तिवारी के किसी नेक काम को भी यह सरकार हाथ नही लगाना चाहती थी, अपना कारण यह था कि सरकार को इस समझौते की जानकारी ही नहीं थी। अगर दूसरी बात सही है तो कितनी माणा अल्लाह हमारी सरकार है।"

"इन सब कारणों से हम मान सेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को १६ अगस्त

308

१६४६ के कोने में घकेलने की निम्मेदारी विश्वनाय प्रताप सिंह की है। वि० प्र० मिंह एक ऐसे नाटककार हैं, जो अपने पात्रों के हर सीए हुए अन्तियरोध को जाग कर, और उसे एक खन्जर में वदल कर हो क्यानक को अग्रे बढ़ाते हैं। मसलन वे राजीद में प्री के प्रकार के स्वादाते हैं। मसलन वे राजीद मोधी से पूर्णि कि बताओं कार्यस प्रनाव में विधान रूमा चुनाव चाहती हैं या नहीं? अपर वे कह दें कि नहीं, तो पंजाब की नारा भी का ठीकरा राजीव के सिर फूटेगा, और सविधान संवोधन में कार्यस के बोट वैठे-विठाए मिल जाएँगे। अपर वे कह दें ही, तो पूनाव के बूल खब्बर की निम्मेदारी कार्यस की होंगी और वेन्द्र मरकार माहामियन से कह देंगी कि हम पंजा करें, कार्यस ने मिखान संवोधन होंगे महि देखा ग

कुल मिलाकर यह हिन्दी फिल्म के पटकचा लेखक का नरीका है, जिसमे वितेत किमी पात्र को कनवड़ी पर पिस्कील तान खड़ा है, और मामने एक मी है, विमे चुनाव करना है कि बह बेटे की जिन्दगी को महत्व दे, या उन उसूनो को, जिनके लिए उसने फिल्म घर संघर्ष 'क्या है। लेकिन प्रथ्म यह है कि राजनीति में बया किसी सकट को इन कनपड़ी पर पिस्तील वाले हाहाकार क्षण तक आने देना चाहिए? जैंसा कि आरक के कक्सण ने एक कार्ट्न में बताया है, देश की जनता को उन्होंने आरक्षण और धर्मराज्य के चीने पर वड़ा दिया, है, और खुद माड़ी में खड़े देख रहे हैं कि देखें, अब यह फिले नीचे उनरती है।"

से किन हम यह याद दिलाना वाहिंगे कि देश विश्वनाय प्रनाप पिह का नहीं है। वह पानीय पाँधी या चन्द्रीवर का भी नहीं है। वह पानीय वाधी या चन्द्रीवर का से नहीं है। वह पानीय वाधी या चन्द्रीवर का से नहीं है। वह पानीय का भी मही है। दिलान का पिता का भी मही है। दिलान कर नहीं खेला चाहिए कि देन की किस्सत ही दौव पर लग जाए। इन्दिरा गाँधी की पटकवा यदि भिडरपवाले को एक हर तक भीका देती थी, इसका मनसब यह नहीं होता कि सारे भिज उपनादी खानियता की माँग करने लगे। इसी तरह भारतीय जनना पार्टी के कारनेवरकों को ऐसा की माँग करने लगे। इसी तरह भारतीय जनना पार्टी के कारनेवरकों को ऐसा की माँग करने लगे। हम की पार्टी के १६६० की १६५५ की तरह मार खा जाने लगे। जिस्मेदार कीन था, और किस इन तक था, इसमें हम क्या फायदा होगा, मदिन नीजा पह हो कि महन एक बिद के खानिर, जिससे थीछ हनने के रास्ते भागमा भी तनावानी रही है, यह सारा हिन्दुस्तान ही विवर वाए और मिट्टी हो नाए।

र्जमा कि हम कई महोनो पहले लिख चुके हैं १६४७ के बाद मे जो राष्ट्र-पाग्य हमारे बोध खड़ा है, वह हमारे इतिहास का सबने अव्युक्त मन्दिर है। इससे ज्यादा शानवार चोज तो हमने गीनम बुद्ध से अगव तक रवी ही नहीं। अब वनता दल चाहता है कि इस मन्दिर की नीव बदली जाए, और बमानता पर आसारित एक मवा-सा मन्दिर यहाँ बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस- ११० जन्म-मूमि विदाद

मन्दर ने खन्मे बदले जाए, और हिन्दुत्व से प्रेरणा लेने वाचे स्तम्मों पर इन मन्दर नो दिनाया जाए। हमारा निवेदन यह है कि भारत के इतिहास ना यह पहला और एकनाम मन्दिर खयहर में बदन यथा, तो इस बात ना नोई सबुठ नहीं है कि भारत नी जनता में यह प्रतिमाहे कि इस निस्स ना दूनरा मन्दिर बह बुद न यह बना लेपी। यदि यह मन्दिर खयहर बन यया, तो अयोध्या के मन्दिर नो लेकर क्या भावशा वाटियी?

"भाजपा के लिए सोचने का सौका है। जन्मभूमि आन्दोलन के बाद देश के विभिन्न मागो में फैली हिंगा कैमें रने । सरकार तो अपना नाम करेगी ही, पर भाजपा के लिए मोचना उमलिए जरूरी है क्योंकि यह हिमा सीधे-मीधे आन्दोलन के बाद हुई प्रतिक्रिया से जुड़ी है जिससे पार्टी की यश नहीं मिल रहा। अब तक ए०प्र०, राजस्यान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बनाँटक, आन्छ और तमिलनाडु में मैंवडी लोग मर चुके हैं। कब आडवाफी स्थयाचा गुरू कर रहे थे तकी आर्शना व्यक्त की गई थी कि इसने माम्प्रदायिक तनाव फैल सकता है। बाहवाणी और उनके माथी उसने इनकार करते रहे। और बाद के दिनों में प्रमाणस्वरण यह भी कहने रहे कि देखिए, जहाँ-जहाँ से यात्रा सुजरी है वहाँ नहीं भी बुछ नहीं हुआ। पर ऐसा तो बोई नही वह रहा था कि जहाँ से यात्रा निवलती जाएगी, पीछे लाशें विद्वा देने वाली तलवारी और तमची में लैम होकर लीग महकों पर निकर आएँगा बान नो इस माहौल की होती है जिसमें हिंसा किसी बीवाणुकी तरह भीके की नलाग में छिपी बैठ जाती है। जयपुर और दूसरे शहरों में वह गिरफ्तारी के बाद प्रकट हो गई। चुँकि हिमा का सम्बन्ध तनाव घरे माहील में होता है इसलिए पहले करनैनगळ में हुए मयानक साम्प्रदामिक ताण्डव को भी उसी दातांबरण की पैदाहर माना जाएगा जो रथयात्रा जैसे वार्यत्रमों की घोषणा मात्र में ही दनना गुरू हो जाता है। अलीगढ़, हैदराबाद, वानपुर हमी की पैदाइण हैं।" 'नो अब माजपा क्या करेगी है गोद्योजी में बढ़ा अहिमा दर्धन तो भाजपा का

ें नो ब्रव माजवा बया बेनेगी ं वांधीओं में बढ़ा अहिमा दर्धने तो माजवा डा हो नहीं मकता और न ही उत्तवा महिदद बार्धकर आजादी के आव्दोनन में बढ़ा मिनन माना वा बहता है। वांधीओं ऐसे भीड़ी पर को बत्ते के बहुँ माजदा है बिए आदर्स ही सकता है। मक्तवा डि शिवद पर पहुँबना बाह रहे विज्ञों डार्क असा बे गाँडी नहात बायन ने तिया बदने वे जिनमें अवपद हिना वा अबेट हो जाम बरता था। भाजदा वो नाज है हिं आजादी के बाद पहनी दा दिखा वार्यक्रम ने माम इतना विराद जनसूह आजुड़ा है। अबद यह नव है तो मानवा वा दायित्व भी उसी माड़ा में बढ़ जाना है। हिना के उन नेने नाच के बाद पार्टी वा बर्जद बत जाज़ है कि वह अपने ममबंडी व अधनड़ी के नाम एवं चेंडाइनी और न देने तो बायन के हो निमा जाना चाहिए। उनड़ा कहती वर्ष में हमें हिन

222

भाजपा के लोग ही हिंखा कर रहे हैं। पर आज पहली जिम्मेदारों तो इसी पार्टी की बतती है। देसे भी इस आन्दोलन से भाजपा को मनचाही राजनीतिक पूजी मिल चुकी है, हालांकि अपया भी कम नहीं मिला है। पर अगर हिंसा बस्तूर जारी रही और भाजपा चुप रही तो इसका पूँजी का ग्राफ नीचे और अययश का चाफ ही उत्तर जाएगा।

"मन् १६=६ तक जो जन्मभूमि-विवाद हिन्दुओ के लिए एक हाशिए का मुद्दा था, वह आज यदि एक केन्द्रीय मुद्दा वन चुका है, तो एक माने मे यह विश्व हिन्दू पनियद और भारतीय जनना पार्टी की सफलता है। बाद के कारण जल-स्तर को ऊँचा उठाने में उन्हें कामयावी मिली है। लेकिन यह बाद इतनी प्रलयंकर नहीं है कि आडवाणी या अधोक सिचल को ही भारत के हिन्दुओ का एकमात्र प्रवक्ता मान लिया जाए । यदि हिन्दू-मुस्लिम गृह्युद्ध शुरू हो जाए तो नरसहार के घ्रवीकरण के कारण आडवाणी हिन्दुओं के एकमात्र प्रवक्ता वन सकते हैं। लेकिन अब ऐमा होगा, तब देश के लेबनानीकरण की प्रक्रिया शक्क हो जाएगी, और वह भारतमाता जीविन नहीं बचेगी, जो भाजपा, राप्ट्रीय स्वयमेवक सघ और विश्व हिन्दू परिषद की ही नहीं, बल्कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू की भी भारतमाना है। स्वय सालकृष्ण आडवाणी नहीं चाहेगे कि अयोध्या में मन्दिर तो बन आए, लेकिन दिल्ली का वह मन्दिर ध्वस्त हो जाए, जो हजारो माला के बाद आज हमारे सामने हैं। मुश्लिम बोट विश्वास जीतने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, उनसे 'मुस्लिम पुब्टिकरण' हुआ है, और मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढावा मिला है, यह मानने का आडवाणी जी को अधिकार है। लेकिन वे भी स्वीकार करेंगे कि मुस्लिम अविश्वास और भ्रमुरक्षा को हद से ज्यादा बढने देना खतरनाक है और मुस्लिम विश्वास प्राप्त करने की जरूरत स्वय भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसलिए अन्मसूमि आन्दोलन का लक्ष्य राम मन्दिर बनाना हो सकता है, सेकिन मुस्लिम सबेदनाओ पर स्टीमरोलर चलाना उसका लक्ष्य नहीं हो सक्ता।"

"इस प्रकृषि में नया आम राग उभरती है? एक तो यह जाहिर है कि हिन्दू अनमपूर्ति पर एक राम सन्दिर बाहते हैं। लेकिन बाबरी मस्तिद को नव्द अपन करके बढ़ी एक मन्दिर बनाया जाए, क्या यह इस देश की हिन्दू सर्वानुपति है?"

"जन्मभूमि पर मन्दिर होना चाहिए, यह कामना इस विश्वास पर आधारिन है कि बावर के सेनापिन मोर बोकी ने जहीं एक मन्दिव बनवाई, वहाँ पहले एक राम जनमभूमि मन्दिर मौजूद था। यह विश्वास चोह यजल हो, और राहिमार अकाह्य प्रमाचों से चाहे वह साबित नहीं किया जा सके, लेकिन डेंढ सोर सालों ने जो विवाद अयोध्या में चल रहा है, वह रसी विश्वास पर आधारित है। हिन्दू नहीं, बहिक १६थीं सदी के मुगलमान और अंग्रेज लेखक भी आय: लिखते रहे हैं कि अयोध्य में एक जनमूर्ण मनित्य था, जिसे भीर बाँकी ने नटर किया, हालांकि सामपंगे इतिहासकारों का आजकत तर्क यह है कि १६थीं सदी के अपेजों ने हिन्दू-पहिला कृत देवा करने के सिए इन किजबतियों को या तो जनम दिया, या हवा दी, और मुगलमानों ने जो लिखा, वह अपनी जुनविकन, मूर्तिमजन इति को पुष्टा करने के उत्साह में लिखा। वेचिन जिस भीज को हिन्दू, मुस्तमान और अयेज डेड हो साल से णड़ते रहे हैं, इसके बारे म अब सन् १६६० में बया दिया आए ?"

"मामला मुक्किल इसलिए भी हो गया कि १९३६ में बावरी मस्जिद का मस्जिद के रूप में कोई उपयोग मुसलमान नहीं कर रहे हैं। १९४९ से बाबरी मस्जिद की दमारत के अन्दर राम की सूर्तियाँ स्थापित हैं। चालीस साल से भक्तजनो का आना जाना वहाँ चल रहा है। अर्थात् परित्यक्त इमारत मे राम-मूर्तियाँ रखरखाकर हिन्दुओं ने उसे राम मन्दिर बनाही लिया है। ३७ साक्ष किसी बाजू के दरवाजे से प्रवेश करके वहाँ राम की पूजा होती रही, लेक्नि १८-६ में मजिल्ट्रेट ने अगला ताला खोला तबसे सामने का प्रवेश भी खुल गया है। इस नाजा इतिहास का अब क्या हो ? क्या १६३६ से पीछे जाकर इमारत को फिर एक सिक्रय और जीवित मस्जिद बन जाने दें? क्या १९४९ से पीछे जाकर भगवान राम की जो मूर्तियाँ इमारत में स्थापित हैं, उन्हें हटवा दें ? ताकि वहाँ न मन्दिर रहे, न मस्जिद ? वया १६८६ के पीछे जाकर आगे का ताला बन्द कर दें और बाजु से घुस कर राम-पूजा चलने दें ? या इस सबसे आगे जाएँ और जहाँ कुछ बेउगी हिन्दू मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ विश्व हिन्दू परिषद को एक नया राम मन्दिर बना लेने दें? यह मन्दिर क्या बादरी मन्जिद की इमारत को छोड कर नहीं बन सकता ? बने तो बया नाक कट जाएगी ? बाबरी मस्जिद की हर इँट और हर खम्भे को कही दूर ले जाकर क्या एक नयी बाबरी मस्जिद बनाई जाए, और इस जगह नया राम मन्दिर बनने दिया जाए ? क्या इससे मुनलमानी की नाक कट जाएगी?

"िमहाल मामला टल जाए, और आज की तनातनी कम हो जाए, इस इंटिर से मई लोगो की सलाह है कि अदालत के फैमले पर सब कुछ छोड़ दिया जाए। ने बिन यदि बदालत फैसला दें कि मस्विद को पुनर्ने बित कर दिया आप, और राममृनियाँ हुरा दो जाएँ, तो क्या हिन्दुओं को इतने सस्त्रे आन्दोलनों के बाद स्वीकार्य होंगा? यदि बहु कैंसला दें कि बाबरी मस्विद को टूटने दिया जाए, ती मुमतमान इसे मान लेंगे?

''दरअसल यह ऐसा मामला है, जिमे अदालतो के बजाय हिन्दुजो और मुसलमानो के प्रामाणिक धार्मिक एवं सामाजिक नेताओ को आपम में ही निपटाना चाहिए। सेकिन यहाँ वो दिक्कते हैं। एक वो हिन्दू और पुस्तिम मनोवैज्ञानिक प्रत्यियों को दिवकत है। हिन्दुओं के पास भई साल से एक ऐसा
हिन्दुसान है, जैसा पहले कभी नहीं रहा। इन कारण उन्हें उत्तर और आपक्त
होना चाहिए, दोन बोर पराजित नहीं। वेकिन अवर आर०एस०एस० प्रभावित
हिन्दू अपने पराज्य बोध से उवर ही नहीं पा रहे, और वे इतिहास के सारे
अतिक्रमणों का प्रतीकारमक इसाज अपोध्या में बोस रहे हैं। वे इस बात में भी
प्रदी हैं कि जैसे समाज-रचना और राष्ट्रीयना की बहुतों में ईसाई, मिख पा
मुसलमान अपने धर्म की पूमिका की चर्चा बहुतों में करते हैं, उत्ती महत्वा से
भारत में हिन्दुश्य की पूमिका की चर्चा बहुता में करते हैं, उत्ती महत्वा से
भारत में हिन्दुश्य की पूमिका की चर्चा बहुत में करते हैं, उत्ती महत्वा से
भारत में हिन्दुश्य की पूमिका की चर्चा बद्दी महत्वा में पराज्य बोध है।
अपनी विजेता किंकदम्ती के बाद यह पराज्य बोध कर्दी अपने साम किंदा है।
है। बादरी मह्जद की जगह राम मन्दिर बन जाए, और हनेवा के निए हिन्दुमुस्तिम-चन्च च्या बन्द हो जाए, सो अयोध्या की मस्तिद बायर वे कल छोड़ दें।
किंतन उन्हें अप है कि यह सिससिसा अनन्त है, और यता नहीं कहाँ जाकर खस्म
होगा।

"इन हिन्दू और मुस्सिम श्रान्यियों को सोकवानियक राजनीति कम नहीं बरती, बस्कि बडानी है और उनका इस्तेमाल करती है। यह हमारी दूमरी बड़ी विकल है। लेकिन इस दुर्मुण के वावजूद सोकवन्त्र में इतने कायदे हैं कि शुम उसे छोड नहीं भक्तों भोकन्य के दुर्मुणों को यदि हमें वसीन राज्या है, तो जाहिर है कि राजनीति से परे ऐसे सामाजिक नेता हमें भाहिए, जो राजनीति द्वारा तोड़े गए पूलों के विकल्प बन मके और दरारों को जोड सके।"

 रहेंग कि देग प्रायः सरकार-विद्वीत ही रहे, ताकि सब अपनी-अपनी प्रायदेट जिर्दे पूरी कर सकें।" यदि इस देश के हिन्दू अपनी हिन्दू-बहुल सरकार का सम्मान नहीं करेंग और अपने ही बनाए हुए कायदे कानूनों की और संविधान की यो प्रीप्तयां उहाएं।, सानों किसी विदेशी आधानत ने हमें तंग करने के लिए उन्हें बनाया है, तो बनाइए कि और कोई इस सरकार और इस सविधान की वगें। इन्जत करेगा?

"आप कर पारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहेंगे कि उसके सभी लड़्य सगमग पूरे हो चुके हैं और जब मामले को ज्यावा तूल देकर वह भारत के सामानी हेटनारों का रास्ता ही साफ करेगी। मारतीय जनता पार्टी के तस्य दो ये। विस्त्रनाय प्रवाप सिंह ने आरक्षण के सुदू पर हिन्दू समाज को सीनियों जानियारी बांचों से बीटना चाहा या, साफि हिन्दू को एक करने का भाजपा का स्वयन हमेगा के लिए खरन हो आए। भाजपा ने सारतान का जबाब आववाणी के रामरथ से दिया। दूचरा करूप माजपा का यह था कि जब आगामी सुनाव निकट आए, तब ऐसा कोई गर्म मुद्दा भोजूद हो, जो भाजपा के हिन्दु क्वाराम सहामज का अध्योग नहीं करते, तो भी भाजपा अपने हिन्दु बहुतारक का प्रवाप सहामज का अध्योग नहीं करते, तो भी भाजपा अपने हिन्दु बहुतारक का प्रयाप मेरी कोई मोज देख कर करती हो। बेहिन आज जब जबिह माजपा के सोतां सक्य पूरे हो चुके हैं, तब कारसेवा जारी रखने का अभियान दिवजन सिंह और सहन होने के कारण) वह आरतमात्रा के सरीर पर तो कोई नया पात नहीं करता, तैकिन पहरे पात करता है।

"दरसमस्य मात्रया ना अपिरेशन अतिशोध वसी समय पूरा हो गया, जब बाहबाशी अपने रामस्य बर पूरे हिन्दुस्तान में बूम कर बिरार में गिरस्तार हो गए और विश्वनाम अवार बिहु है। समर्थन नामस्य लेकर आपवा ने करता है। सरनार को एक सैंगडी बतवा बना थिया। यदि कोई मंगी रह गई है। तो बहु ३० सक्टूबर की कारमेवा ने पूरी कर ही। अब तो कोई पार्टी हो शेप नहीं है, मित्रमे मात्रया बरला से सह। इससिए बस वो कार्रवाई होगी, उसे आरत्सा स्व

"हिन्दुनों को चित्रा कर या नारात करके भारत का राज नहीं चलाया जा सत्त्वा, यह बान माजपा को यदि देखोठित करनी थी, यो बह उतने कर दिया है। त्रीहन स्वस भारतीय जनता पार्टी नी हुकूमत आ बाए, तो भी बह पारत मुस्तमानों ने चेन और आराम का माहीन दिए कीर इस देख पर कैसे राज करेगी? जैमा कि हमने कभी निखा था, भारत में किसी भी बटे वर्ष यो नाराज करके यहाँ हुकूमत चल ही नही सकती। (यदि सारे यंचे सोग मरकार के दुश्मन हो जाएं, तो वे भी यहाँ सरकार को अवंभव बना सकते हैं।) जब ऐसा है, जो मुसलमानों को नाराज रख कर के दो राज चल सकता है। और यदि एक यहर हिन्दुओं ने इस जवधारणा पर मुहर लगा दो कि इस देख में राज्य, पुलिस, अदालत, संविधान जावि सब बेमतलब हैं और सिक लाठी ही जायज है, तो मुस्लिम आतकवाद को अन्य नेते यहाँ किताने देर सवेगी? कश्मीर से कत्याकुमारी कत तब कितने जेवान हमारे बीच होंगे? इस आगामी सभावना से नियटके के लिए भाजपा के पास कीन-मी दृष्टि है? जब बंबास से गोरखों की मराज करके रुप्ति सुक्ताम नहीं चला पाए और अहम में बोडी को माराज करके रुप्ति सुक्ताम नहीं चला पाए और अहम में बोडी को माराज करके रुप्ति स्व सुकाम नहीं चला पाए और अहम में बोडी को माराज करके महत्वन हों चला पाए हैं, तो भारत के हुवय-प्रदेशों मं बसे मुनलमानों की दहात में बाल कर भारत के हुवय का इल्लावाम की किता जाएगा?

"लेकिन सब कुछ बूबा हुआ नहीं हैं। एक तरफ कारसेवको की टीलियों हैं, भी दूसरी तरफ सेना और पुनित्त हैं, जा एक वण्डहरुमा मिकार की रक्ता कि जूटी हैं। काग्रेस है, बामचंबी पार्टियों हैं, रानराव हैं करणानियि हैं, मुलास का स्वाय यायक का जनता दल है, अयौत बहुतक्य हिन्दु हैं, जा बागते हैं कि कस्तत. राष्ट्र ही हमारा सबसे बड़ा गम्दर है। यदि कांई हिन्दू पष्ट्र चाहं, तो यही हमारा हिन्दू राष्ट्र भी है, वरोकि आखिर यह हिन्दुओं के बहिल्कार से बना राष्ट्र वो नही है। प्राज्या के लोग नहीं पहचानते कि हमते व्यक्ति हिन्दुख का बायह किया तो हम हमने कम राष्ट्र यह आएँगे।" वरश्वतक चालीम साल पहले यह पहचान पाना भी हिन्दु प्रतिमा का ही कमात चा कि इतना-हरना सक्तन राष्ट्र राज्य राज्य हम

 करता हुआ उपस्थित हो जाता है। सालकृष्ण आडवाणी का रष्ट्रसी स्वप्न का पुनरोदय है।

"लेक्नि इस हिन्दू स्वप्न की सबसे बड़ी वमजोरी यह है कि वह अपना कोई ऐसा रूप नहीं बना पाया है जो व्यापक हिन्दू समाज को मजूर हो सके। दसिवए हम पाते हैं कि सोमनाय के मन्दिर से आडवाणी वा रख आगे बढ़ता है, तो उससे हुन पाए हैं परित्यात्र कार्यक्र या तमिलनाडू का हिन्दू मन आलोडित नहीं होता । यह कुछ बैसी ही घटना है जैसे देवीलाल का गाँव सभी गाँव वालो को विचलित नहीं करता या मुखायम सिंह यादव का लिज भाषा प्रेम दूसरो को अपनी भाषा से प्रेम करने की प्रेरणा नहीं दे पाला या विश्वनाथ प्रताप सिंह का आरक्षण भाग्तीय समाज का एक खण्ड-स्वप्न बन कर रह जाता है। भाजपा को हिन्दू से प्रेम है, और वह हिन्दू को नये दग से परिभाषित भी करना चाहती है लेकिन यह परिभाषा कुछ इस तरह बनाई गई है कि वह हिन्दू समाज मे ही उन्साह की अखिल भारतीय तरगें नहीं पैदा कर पाती। माजपा इस हद तक तो हमारी राजनीतिक सच्चाई है कि वह हमारे हिन्दू होने को उसी तरह रेखाकित करती है जिस तरह इसलाम मिश्र को और ईसाइयत यूरोप को, या साम्यवाद हाल तक सोवियत रूम को रेखाकित करता था, या अब भी चीन को करता है, लेकिन भाजपाइस हद तक एक मिथक भी है कि वह हिन्दू भारत की एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जिसके साथ हम आज तक परिचित नही रहे। आज से सौ साल पहले तक तो एक धर्मराष्ट्र तलवार के बोर पर बनाया जा सकता था और आज भी दनिया मे बहुत-से भूमिखण्ड हैं जहाँ इस तरह की कोशिशों सफल हुई हैं (मसलन ईरान, इस्नाइल यो पाकिस्तान), लेकिन जब तक भारत मे लोकतान्त्रिक हवाएँ वह रही हैं और भारत को स्वाभाविक भारतीयता कायम है, तब तक भाजपा अपने घोषित उद्देश्यों के साथ एक नाराज और दुखी पार्टी के रूप में ही जीवित रह सक्ती है। ''श्री आडवाणी धर्म की राजनीति करने वालो पर वरसते हैं और 'छद्म और

"थी आहवाणी धर्म भी राजनीति करते वालो पर बरसते हैं और 'छन्म और बिहुन' धर्मनिरपेशवायादियो पर बरसते हैं। यानी जितवा मुसलमानो पर बरसते हैं उतना ही हिन्दुओ पर भी बरसते हैं। वे कहते हैं कि य तथाकपित धर्म-तरपेशतायादी वीच में हट जाएं तो आज भी इस समस्या का समाधान ममत्र है। जाहिर है माज्या का असली नम्पर्य हिन्दु बनाम मुसलमाम नहीं, बिह्न हिन्दु बनाम हिन्दू है।" इसीनिए जब आडवाणी नहते हैं कि यह मुद्दा बोट या चुनावी कायदे में कैंना तथा मही लिखन व्यास्क तथा मानीर है, तो हमे उन पर पकीन करना चाहिए। लेनिन यकीन इस पर भी करना थाहिए कि जब तक हिन्दू का पूरा धर्मान्यरण नहीं हो आता और वह सच्चे क्यों में हिन्दू नहीं रह जाता, तब तन भावपा गुस्सेल लोगो की पार्टी वनी रहेगी। और इमीलिए यह मवाल भी उठता है कि जब तक भाजपा का मुस्सा देश के सभी हिन्दुओं का मुस्सा नहीं वन जाता, तब तक भाजपा भी बया इतना पुस्ता करने की छूट दी जा सकती है कि वह बेशकीमनी ताना-बाना ही विचर आए कि जिसमें मोई भी खण्ड-स्वप्त अपने मुस्से का इसहार करने के विए आज स्वान्त्रक है? विश्वनाय प्रताप मिह बिना पूरी सामाजिक राजनीनिक तीवारी किए अगर आरक्षण का प्रानेगास्त्र ज्ञयानक भीड में फेंक देते है, नो इसा आडवाणी भी अपना एक सीखा हिन्दू तीर लेकर एक ऐसे ही जभियान पर नही निकले है? उतने हिन्दू स्वष्ण की अपनी उदिर अमीन खीजन का पूरा हक है, निकल करा उत्ते साह हम भी है कि वह उस खेन को ही शुक्ता वाले जिनमें तरह-तरह के वीधे सहरा रहे हैं? वह भी ऐसे मोके पर, जब दूसरी कई आर्म एहने से ही भनक रही हैं और सरकार एक खोड़े हुई भैन की नरह लापना हो रही है।

भारत को बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्हें हिन्दू राष्ट्र का स्वप्त विकार में पूर्व होता है। मृहसुद्ध के मुहाने पर खंडा, कानून-अवस्था के अबन से स्वीतन और फोहरतानिक उदारखाद के खून में सना हुआ भारन मिनाए तानाशाही और अरा कतावादियों के और किसी के काम का नहीं हो सकना। चूँकि इतने बड़े और विविधना भरे देश में कोई तानाशाही चन नहीं मंकनी, अन यहाँ अगर ब्यवस्था चरमराती है, तो एकमात्र विकत्य अराजकता ही है। राम जन्म-भूमि अभियान के कारण यदि यह देश हिन्दू राष्ट्र तो बन नही पाए, लेकिन हिन्दू अराष्ट्र के अनने अन्यकारमय अनीत की ओर हम लौट जाएँ तो अयोध्या में बने मन्दिर को लेकर आखिर हम बया करेंगे। हम किर दुहराना चाहेगे कि जो भी हिन्दू मन्दिर इस देश मे देखना चाहते हैं, वह हमारे बीच म है, और द्वारका के प्रागण्योतिषमुर नक वह एक राष्ट्र राज्य के रूप मे फीना हुआ है। वह करोडों मन्दिरो का एक मन्दिर है, जो पहली बार १६४७ के बाद हमें नसीब हुआ है। इस मन्दिर की यदि क्षति पहुँची तो किमी भी तीर्थ का कोई भी मन्दिर उनकी भरपाई हजारो मानों तक नहीं कर सकेगा। भाजपा को भी इस सच्वाई का अहसास है। इसलिए हम पाते हैं कि कबार से छलाँग लगाने म पहले वह अश्सर शिक्षकती है, और चाहनी है कि यदि हिन्दूरनान नहीं रहा, और निर्फ भाजना की नाक रह गई, को इस काक का यह क्या करेगी? भाजपा को इस सिसक का भी सद्पयोग देश की राजनीति में होना चाहिए।

"आडवाणी के एव को मिले समर्थन का इसारा यही है कि उन्हें निर्फ माजपा के बोटरी का नहीं, हिन्दू अनता का समर्थन मिल रहा है। इस्ते बिराट समर्थन के बाद बुद आडवाणी के पान भन्दिर निर्माण गुरू करने या उत्तर प्रदेश सर्वार से ठकराने के असाबा तीसार विकल्प नहीं बचा क्योंकि नीसार विकल्प माजपा की ११८ जन्म-५

आत्महत्या ही हो सकता है।

आंतिर दोनो समुदायों को रहना तो इसी देख मे एक साय है। हिन्दुओं की भावनाओं को रोदकर देख को सामान्य बनाए रखना उतना ही मुश्कित है जैसे देख के नवसे बढ़े अल्पास्थ्यक समुदाद को अपमानित कर यहाँ ग्रान्ति बनाए रखना सम्मव नही। इसिलए अब पराज्य की भावना से ऊपर उठकर आज मीजान सोन्यान वीहिए कि ऐसा कैसे हो कि मन्दिर भी बन जाए और मस्जिद के सम्मान की भी रक्षा हो जाए। एक अर्थनित्य देख की प्रतिभा इतनी कुन्द तो नहीं हो सकती कि वह सभी धर्मों के सह से अर्थन कर सकते।

"भारत में इस बात को लेकर कोर्ड बड़ी बहुत प्रायः नहीं है कि अगर हिन्दू पुनरत्यानवादी ताकतों ने अयोध्या में अन्ततः बावरी मिन्नव को इहाकर राम मितर का निर्माण बही गुरू कर दिया तो अन्तरराष्ट्रीय जगत में और क्षित्रेयन मुत्तिम देशों में इसकी बगा प्रतिक्रिया हो सकती है। यह यही है कि कोई भी बेग अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से कर कर अपने जकते फेतर एक हुत तक ही पकट सकता है और राम मन्दिर का मामना आज ऐसे युकाम पर है जहाँ से पीछे जीटने का मतनब है हिन्दू युक्तव्यानवाद को आस्पहत्या। सेव्लिंग हिन्दू युक्तरत्यानवाद असर बाकई राष्ट्र प्रेम से परिवातित है, तो वसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को भी परवाह करनी चाहिए।

"हिंदू पुनल्यानवादी अनवर हलाइल का उवाहरण देते हैं और समझाने की कीचिय करते हैं कि १६४६ में अपने आयुद्धिक अस्तिदल से लेकर आज तक हवाइन ने कित तरह बार-बार अरबो का मुता गरा है। वे बनाते हैं कि कित तरह एक उने देव कित हो जा कर ने कित तरह बार-बार अरबो का मुता गरा है। वे बनाते हैं कि कित तरह एक दे देव कित को पक पिट्ढी देव इकाइन से कैन्य देवित समझीता करने को विवस होना पढ़ा—सिर्फ इसिए कि उनकी अरबी अरब, सिम और साहत है और १६६६ के सुद्ध में छोना गया जमना मिनाई प्रायद्धिय उद्धे वाचस पित सके ने बताते हैं कि कित तरह इसाइल के दर से सकती अरब, सिम, शीरिया, लीबिया, केवाना, फितिस्तीनी प्रीफ सथना, इराक और खाड़ी के तमान देव कीचेते रहें हैं। वे कहते हैं कि इशाइल ने कीई एक दयक पहुंते किस तरह इराक के परमागृ किमाने पर हमने करके अरबी की कमर तीड़ यी थी। वे कहते हैं कि इशाइल ने कीई एक दयक पहुंते किस तरह इराक के परमागृ किमाने पर हमने करके अरबी की कमर तीड़ यी वी ने परिचमी तट क्षेत्र और भीरा मोलान पहादियों पर कच्चा किया हुवा है और १९०० में पूर्व पेसकान की प्रमान में मिलाकर वह उसे अपनी राजधानी घोषित कर चुका है। वे बताते हैं कि किस तमह इम्बाइल ने किसिस्तीनीयों का बार-बार दमन कर उनके आयोगते ने मुक्स दिया है और बनाते हैं विकात मह इम्बाइल ने किसिस्तीनियों का बार-बार दमन कर उनके आयोगते ने मुक्स दिया है और बनाते हैं है किस तमह इम्बाइल ने किसिस्तीनियों का बार-बार दमन कर उनके साथोगते ने मुक्स दिया है और बनाते पर उत्तर फिलहाल असमम है।

"इन तमाम बातो का अन्तर्निहित उद्देश्य यह समझना होता है कि जब ६३

प्रतिशत यहवी 'आबादी वाला देश अपनी १६ प्रतिशत वरन वानादी के प्रति तुष्टिकरण की नही, बल्कि दमन की नीति अपनाता है और अपने चारी ओर अरब देशो को डराकर रखता है तो लगभग ६३ प्रतिशत हिन्दू आबादी वाला देश भारत हो करीत १२ प्रतियत मुस्लिम आबादी के प्रति तथाकथित सुध्टिकरण की नीति क्यो अपनाता है। तर्क यह होता है कि सन् ११६२-६४ तक भारत में मुसलमान कर कर रहने थे लेकिन अब वे बहुसख्यक हिन्दुओं को डराकर रखना चाहते हैं। तक यह होता है कि १६७१ से पाकिस्तान के अगध्य होने और बग्नादेश के बनने के बाद अब सीमाओ की ओर में भी पहने जैमा खतरा नहीं रह गया है।"

"इन तमाम तकों के जरिये यह ममझाने की कोशिश की जाती है कि हिन्दुओ को निर्णायक राजनीतिक ताकत के रूप मे अब उमरना चाहिए और यह कि राम मन्दिर निर्माण वरश्रमल उसी विशा में एक उन्न अध्यास है। के॰ नरेन्द्र गरीसे पत्रकार १६६७ के अरव-इसाइल युद्ध के बाद मे भारत के इसाइलीकरण के शानिर तर्क देने रहे हैं और होम्योर्पयों की दवा को शरह आज इन तकों ने बीमारी को उधाइ दिया है। अन्दर की फुसियाँ और फफोले भारत की ख्वापर पूट

पंड हैं। "यह मही है कि मुस्लिम समस्या से जुझने बाला भारत कोई इकलीता देश नहीं है। सोवियत सम्बन्धीर चीन जैसे समाजवादी देशों की भी इस समस्या से आज दो-चार होना पढ रहा है। लेकिन इस्राइल भारत का आवर्श नहीं हो सकता। कुछ बातो मे भारत और इलाइल मे समानता हो सकती है। मसलन सकता । मुख्य बाता सभारत आर इस्ताहम म समानता हा सकती है। मिसन में भी सारत हिन्दू सीख, जैन, निख आदि कई घर्मों की जनस्वकी है, वैसे ही मुहरी, ईमाई और पुलिस वर्ष किसी न किसी हरा पर इसाहस में निकते हैं। सिहन सारत में इत धर्मों के बीच उस तरह का खुनी टकराव नहीं रहा है जिए पिसम एजिया के इस तीनी धर्मों के बीच रहा है और आज भी बारी है। बिट्टू सो से बीच रहा है जिए आज भी बारी है। बिट्टू सो से बीच रहा है जिए आज में स्वाहित कर किया (सारेशन कह स्वाहित कर किया (सारेशन कह स्वाह के बीच एकता के तन्तु निख्य मही हुए हैं) वैसे बहुशे बारे ईसाई या मुस्लिम धर्म की या इनमें से कीई एक धर्म मही हुए हैं) वैसे बहुशे बारे ईसाई या मुस्लिम धर्म की या इनमें से कीई एक धर्म दूसरे दो धर्मी को अपने में समाहित नहीं कर सका।"

"सालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि सकदी अरव तथा पाकिस्तान में भी सडको को बौडी आदि करने के नाम पर मस्त्रियों को हटाया पथा है।

"ही सक्ता है, यह ठीक भी हो। पर अयोध्या में मामला सडक चौडा करने

का नहीं है। मुस्लिम समुदाय के नेता वेशक तथ्य को नहीं यह बानना चाहने कि येरणलग की तरह अयोध्या और राम मन्दिर हिन्दुओं के लिए पवित्र है लेकिन वे इसे भारत ने अपनी भारम्थिक उपस्थिति के स्मारक के रूप में अक्षुष्ण रखना चाहते हैं। इसलिए इस विवाद को वे अपनी अस्मिता पर हमले का रूप दे रहे हैं। इस पृष्ठभूमि मे मस्जिद का प्रसा भारत के बाहर भी भूकम्य के झटके प्रेरित करेगा। अभी कममीर के धवाल पर पाकिस्तान ने भारत को मुसीवत मे बालना नाहा या और हमे यह नही भूजना जाहिए कि बाबरी मस्जिद विवाद के वा कम्प्रीर में हिन्दू मन्दिरो पर हमले हुए थे। इम्मिल्ट वक्त का तकाता यह है कि मुस्तिम धार्मिक नेताओं को मनाकर ही अयोध्या से राग मन्दिर बनाया जाए नाकि राष्ट्र मन्दिर असुन्त रह सके और कत्तव पर सीमा के उस पार से न तो हमताबर वाहल मेंडराएं और न ही सुद्धर देशों मे कोई विदा अभियान गुरू हो। वैसे भी भारत यात्र जिन समस्याओं से जूल रहा है, वे अभूतपूर्व है और भागत की धीर-गीर दुवका कर रही हैं।

'पूरे अयोध्या विवाद की भावना को दो सवासो के दर्दियर्द सरेटा जानकत्ता है—एक, क्या यह हिन्दू धर्म का पुनर्जागरण है ? दूसरा, मन्दिर निर्माण मे हिन्दुओं को बदा हासिल होगा ? अयोध्या प्रनंग को अपना समर्थन देने से पहले

हर हिन्दू को खुद में ये मधाल पूछने चाहिए।"

"मिनर निर्माण करने वाले नेताओं का बावा है कि वे धारत में इस महान और प्राचीननम हिन्दू धर्म को फिर से उसकी खोई हुई गरिमा विकास चाहते हैं। यह मपना बेमा ही है जैमा स्वामी विवेकानन्द का था। आम हिन्दू को भी यह बात जम रही है। उसका मानना है कि दुनिया में अन्यय-अरवाचार बढ रहे हैं, और यह धर्म के हास के कारण है। धर्म की प्रतिष्ठा से दुनिया में अध्में ममाध्व ही जाएगा।

सेकिन भारत मे जो हलबल है, वह ब्या वास्तव में हिन्दू पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का मतलब है बया? इसी मटी के मुरुआत मे देश ने एक पुनर्जागरण आग्दोलन देखा है। तब पुनर्जागरण और पुनर्ज्यान मन्द्र एक ही अर्थ में इस्तेमाल हुए हैं। अनुभव बताता है कि एमा आग्दोलन किसी धर्म के अवर्तन में नया जोश मर्सन, धर्म की समयानुकल नई व्याख्या करने, धर्मावरण के नए निदात स्थिर करने, धर्म वसर व धर्मावरण के बार मिटी हों। स्थार करने, धर्म वसर व धर्मावरण के बार है। इस हों। स्थार करने, धर्म वसर व धर्मावरण के बार है। स्थार करने, धर्म वसर व धर्मावरण के बार है।

"ने दिन भारत में इस समय क्या हो रहा है ? झमें की ब्याक्या को कोई वेस्टा, धर्मप्रवार की नोई मतिबिद्धा ? हिन्दू समाज की सेवा का कोई अभियान ? कुरोतियों के निवारण का कोई उपक्रम ? नारी दाह, छूबाछूत, प्रप्ट बाकरण को लेकर कोई विदा?"

"नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। जो हो रहा है, वह है—नारवाणीं, जुलूम, प्रदर्भन, मन्दिर-निर्माण, फुसाद, चुनाब, बोट बैंक, टकराव बोर प्रतिमोध। ये महल राजनीतिक हसचल के सथण हैं।

"मस्जिद की जगह एक अदद मन्दिर बना देने से हिन्द धर्म का भना हो

१२१

जाएगा, इस तर्क पर विश्वास करने की प्रवत्ति पता नहीं भीलापन है या बेद-क्फी। धर्म के प्रति आस्या जगाने का एक ही तरीका अब तक मानव जाति की थाता या और वह यह कि धर्म के मुल सिद्धान्तो, उसकी करणा, उसके प्रेम का लोगो में प्रचार करना। विवेकानन्द से लेकर दयानन्द तक सभी सन्तीन यही किया। दयानन्द मुख विधानियों के प्रति बेहद कडवे दिखाई देते हैं, लेकिन यह महान विचार उनको कभी नहीं सूझा कि मस्जिद ढहाने में धर्म का प्रचार चटकियों में हो जाएगा। आश्वर्य । धर्म प्रचार का रास्ता एक ही है और उनका कोई शार्टकट नहीं है। सन्त के हृदय में मान्य के लिए अपार प्रेम न हो तो वह दो कदम नहीं चल सके। आज जो नेता धर्म का मुख्दर भाँज रहे हैं, उनका हिन्दू धमें के उत्यान में कोई उल्लेखनीय योगदान है ? मन्दिर विवाद न हुआ होता तो इनमें में किसी का नाम इस देश ने जाना हुआ होता? वे सब नेता एक झगडे के चलने अचानक अखबारो की मुखियों में जगह पा रहे हैं। उनकी दयानन्द, विवेकानन्द और परमहम से तुलना नहीं की जा सकती। मस्जिद गिरा कर अपना मन्दि<sup>र</sup> बनाने का आदेश उन्हें मपने में मिला है। अगर हिन्दू धर्म इतना ग**ीरद**-शाली है, जिनना उनके अनुपायी बनाते हैं, तो उसके पतन का दौर अब शुरू होता है। याद की जिए गीना प्रेम ने हिन्दू छर्म की जिननी सेवा की है मन्दिर बना कर उमकी गताश सेवा भी नहीं हो मकती।

"अमें मिला का सबसे बढ़ा शाह्यम है। आज हिन्दू नमाज में वे सभी शीमास कम हो रहे हैं, निजारी पिछले पुजनीतरण काल में करना में वे सभी शीमास एक समय राजा राममोहन राय में मती प्रधा के खिलाप्त खण नड़ी थी। आज कमो नहीं कोई हिन्दू नेता सामाजिक उत्थान के मोदें पर आगे आता? क्या यह मान निया गया है कि हिन्द नमाज से मुखार की जरूरत नहीं? या अमें ये उत्तरे निए क्षमना नहीं रह गई हिन्दू नेताओं को इस खबाल में कनरान का मौका नहीं दिया आगा चाहिए।

लेक्षित इसमें विकट सवाल है — मिन्दर बना से हामिल क्या होगा? मान स्थित कि न निर्फ वावरी महिजद हो, वरन देश की तथाम सहिनदों को हटा कर मरिटर वन जाते हैं। नो भी प्रसंके हिन्दु समाज या धर्म को क्या निर्मेगा? कोई प्रमिद्रागी करने महत्त है कि उससे धर्म का उत्थान होगा। लेकिन अभी हमने विचार किया है कि यह नरीका धर्म के उत्थान मे रत्तो भर महयोग नहीं दे मक्ता। इससे धर्मिक कर्मकाण्डों का छोर वह मक्ता है, लेक्षिन प्रमंग आस्था नहीं वह भकेगी। इसपे हिन्दू समाज की विकलांगता पूर नहीं हो सकती, वह कहर सकती है।

"इम सवान के जवाव में हो सकता है कि हिन्दू नेना सच्चाई स्वीकार में और कहे कि यह एक लम्बी योकता का अग है। योजना दो तरह की हो सकती है। एक यह कि मस्जिर्दे गिराने के बाद विधिमयों को देश से बाहर निकाल दिया जाए

और भारत को हिन्दू राष्ट्र बना दिया जाए। सेकिन उसके बाद ?

हिन्दुओं के सीच की आज अगर यही दिशा है तो उनके विवेक पर तरस आना चाहिए। बचा एक हिन्दू राष्ट्र में आपको बेरोजगारी, मुखमरी, गरोबी, मूच्यबृदि, बाद, अकाल, विदेशी कर्ज, मुनान क्लंतन, राजगीतिक अस्परता, बाहरी हमले का भय और जिन्हांभी के ताल पुरुष नहीं स्वाएंगे? नरा धार्मिक

हो जाना किसी देश की तमाम समस्याओं का हल है ? "धर्मनिष्ठ कहेगा कि ये समस्याए बाज भी हैं, तब भी रहेंगी, सेकिन हिन्दू

राष्ट्र में हमें सतीय मिलेगा।" समस्याए वैसे ही कौन-सी खरम हो रही है ?

"इस तरह के तक का जवाब दुनिया का इतिहास खुद देता हूँ। दुनिया के मजहबी मुक्तों से कोई भी ध्यान शीजए—कोई भी पूरी तरह सोक्तन्त्र मही है। सोक्तन्त्र सिफं उन्हीं समाकों की विशेषता है जो धर्मनिरपेक्ष हैं। नेपान जैसे देश को सोक्तन्त्र के लिए अपनी धार्मिकता को खरम करना पर रहा है।

धर्मनिष्ठ यहाँ यह ज़िद पकड सकता है कि उसे लोकतन्त्र की फिक्र नहीं

है। हिन्दू राष्ट्र के लिए वह लोकतन्त्र की बलि दे सकता है।

"उरुका जवाध भी बाहरी दुनिया से मिनला है। कोई भी गैर लोकतानिक देव आविक रूप से खुबहान नही है। जिन्न तरह सोकतन्त्र धर्मनिरभेन्न समाज की विधेयता है, उसी तरह औद्योगीकरण, आधुनिकता, प्रयत्नि और पुणहाली लोकतानिक समाओ भी विधेयताए है। अयादा दूर जाने की अरूरण नही है, मीमा के पार आप इस निक्षप पर अमल होता देख सकते है। धर्मवादी निस समय लोकतन्त्र की प्रयानना करेगा, वह अपने बीवन को धावत कर और यन्त्रणा के नरक में प्रस्ते जनने की राह खोल देया।

''दूसरी योजना यह हो सकती है कि हिन्दू राष्ट्र न बनाया जाए, लेकिन एक हिन्दू वोट बैक बन जाए। इससे सरकार पर हिन्दुओ का दवदवा बढ जाएगा।

हुन्दू बोट बैंक बन जाए। इससे सरकार पर हिल्दुआ का वंबवण में के जारा। ''यह काफी लोकप्रिय तर्क हैं। इसके पीछे एक घारी चय काम कर रहा है।

बहु मह कि तरकार अल्पसध्यको (मुबलमानी) की संबुद्ध करने की नीति पर चल रही है। जैसा कि साजण के नेता कहते हैं, सरकार हिन्दुओं के साथ सीतेला स्पबहार करती है और वे हिन्दू हैं, जो इस देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं।

"यह वास्तव में सिर्फ भावना और भावा का एक चमल्कार है। आप पुसल-मानों को मिलने वासी सरकारी रिवायकों की सुधी बनाने चलें तो आपको शामिन्दा होकर कतम नीचे रख देनी पड़ेगी। असल में बारसाण जैसी सुविद्या का भी लग-भग सारा फ़ायदा हिन्दू आतियों को मिल रहा है।

'अगर आप मन्दिर निर्माण से बोट बैंक के सम्बन्ध को स्वीकार कर रहे हैं सो आप फस चुके हैं। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि मन्दिर निर्माण इस तरह धार्मिक नहीं राजनीतिक वदम हैं। बेहनर है अब हिन्दुस्त के उत्थान और ईवर के नाम के तममा छद्दमों को छोड़ दिया आए, बौर सीधे सच्चाई की स्त्रीकार कर किया जाए। हाँ, हम हिन्दु इस देश में अपना दवदबा चाहते हैं। यह वर्षदेस की मढाई है। ठीक है, इसी स्तर पर बहुत करें। राजनीतिक वर्षदेस मुमक्ति है हिन्दुओं को कुछ सुविधाएँ दिला दें। लेकिन कीन-मी मुविधाएँ? सन्दिरों के निर्माण के लिए सरकारी मदद ? गोचध पर पावदी ? इसके अलावा इतिसा में बरिल्त रहें हैं?

"हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों में जिसका दूर का वास्ता न हो, हिन्दू ममाज की खुशहाली में जिसका कोई रिजना न हो, जो सिर्फ आतक और अशांति पर पनप

रहा हो, ऐमा छद्म पुनर्जागरण आज से पहले कभी नही देखा।

"एक विराट जासदी करीव है। भौतिक रूप से बहु घटेन घटे, इस देश की भावना से मनने देशे पान वेदा किए हैं जो बरधों तक खूत उनवते रहेंगे। अपने को ट्रिन्या के सबसे प्राचीन जोर सबसे महान धर्म का अनुवाधी मानने वासे हिन्दुओं के लिए फैनले का यह अतिम खण है।

"स्या भारत की साम्प्रवासिकता की सुरगो का मनालन-प्रदेश बनाता।
भाज ग जैसी पार्टी का अभिन्नेत हो सकता है ? निर्विश्वाद कहा जा मकता है कि
भागतीय जनना पार्टी का विभन्नेत हो सकता है ? निर्विश्वाद कहा जा मकता है कि
भागतीय जनना पार्टी का वेस या भावमंत्रीयों कम्युनिस्ट पार्टी से कोई कम राष्ट्रबादी नहीं है। लेकिन प्रगर सत्ता पाने के तक से या दिग्हुआ को जोड़ने के तक्षें
तक्षेत्र पान मनिद्य को प्रनिष्टा का प्रकाब समाजर उस रचयात्रा का सत्रातन कर
स्वाही है, जिसको नेकर मुसलमानों ये बर है और हिन्दुयों के ही एक बड़े बर्ग मे
उनेत्रा है लो वसे समय पहते अपने निर्णय पर नृत्विश्वार कराता पाहिए।

ं हिंग्यू जिस राम को जानता है, वे मर्यास पुरुषोत्तम हैं। उन्हें राज्य की मर्यास को का हतना ध्यान है कि बनवार फोयते हैं और सीता को राज्य की मर्यास को का हतना ध्यान है कि वे तमाम पिछड़ी जातियां और वनवाभियों के बीक मान कर के इन्हें संसित करते हैं। वे संसर्य करके भी सत्ता के धावेदार नहीं वनते। इमिल् ए नता उनके पास चेरी की तरह आ जाती हैं। स्वामाविक रूप से राम-राग्य उनके वाद स्थापित होता है। दशरप के पुत्र होने के सके से हो वे राम-राग्य और स्थापना नहीं करते। वे पहले समाव के सभी वर्षों का समर्थन अजित करते हैं।

ेमानवा बनने को हिन्तुओं की (स्वयम्) यार्टी जानकर एक राम-राज्य म्यापित करना चाहती है। भाजपा के राम भी दशरण के राम है। अयोध्यासामी है। पर उन्हें आज के समाज के अवेक हिन्दुओं और पुस्तसामों का नामर्थन मही है। भाजपा रययात्रा के जययोधीयों को बोट समर्थन में अनुस्ति करना चाहती है।

## १२४ जन्म-भूमि विवाद

उस तरह यह पारम्परिक राम की मर्योदा का हरण कर रही है। वह राम का अवमूत्यन वर रही है। महात्मा साधी के महास्वप्त में भी कही राम राज्य था। उनके राम के बारे में कहाँ जाता है कि वे निर्मुण के। ऐसे निर्मुण कि एक कोण में देखों तो अल्लाह जो से राष्ट्र में राष्ट्र में कि देखों तो अल्लाह जो की रूपने के ला में देखों तो अल्लाह जो है उसके स्वाप्त करें दिवाही पार्टिक स्वाप्त स्वाप्त करें दिवाही पार्टिक स्वाप्त स्व

"अतर भाजपा अयोध्या में ऐसे राम मन्दिर की स्थापना करे जिसकी भूति में ईश्वर और अल्लाह दोनों अवतरित हो तो किसी को क्या परहेज हो सकता है? तक सो भाजपा इस देण की एक बड़ी और अमाणिक पार्टी वन पत्तती है। विकिट हम्द सह है कि भाजपा के नाम का यह रूप उपारे में कई दशक सा सकते हैं जबकि पाता माने सोने के अपड़े आज ही निकाल लेना पाहनी है।"
"शम मन्दिर जनाने का राज्ना भाजपाई रास्ता नहीं हो सकता। वह गीधी-

सादी ही हो मकना है। मौजून राम्ना तो एक और पाकिस्तान के निर्माण मा रास्ता हो मानिन हो सकना है जबकि नंशीबादी रास्ता बताता मौजूदा पाक्सितान को भी खर्म करने ना रास्ता है। अस्तिनोध यह है कि आडवाणी भी मौजूदा पाकिस्तान को छर्म कर उनके भारत ये विसय या किसी महासण का स्वण ने बंद रहें ॥ जैसे कि ४५ क्यों वाद अब दोनो जर्मान्यों ना वित्य हुआ है। सगर वे बद मूच गहें हैं कि जर्मनी का विषाजन इससिए समाप्त हुआ कि महागरितयों के निहित स्वायं ममाप्त हो गए हैं जबकि अरवस्त्री ताना-बाता कभी नष्ट ही नहीं हुआ। यह इतिहास गाया, ग्रम और सहस्ति के मरीकारों में मौजूद्य या सरोकार सही माप्त हो के अस्तर्भ के पूरक हा भारतीय उपसहादीक के प्रस्त में मापा, ग्रम और सहस्त्रिक सरस्त्रा कि का कि प्रस्तु मापा, ग्रम और सहस्त्रिक सरस्त्रा के स्वर्ण में मापा, ग्रम और सहस्त्रिक सरस्त्रा कि स्वर्ण में मापा, ग्रम और सहस्त्रा के स्वरण हो सात्रा व्याप्त स्वर्ण भी मी विद्यमान हैं जो

राम मन्दिर अभियान से जम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। (सहाँ इसे कुनकें को जरा कोडी देर के लिए असर रखना होगा कि गाँधी ने बेंटबारें को अन्ततः मजुर कर तिवाग था।) "भाजराई रास्ता इनना पुत्राष्ट्रपूर्ण और उताबनी भरा है कि उसे मम्बाद में परहेत हैं। उसे अपने ग्याप्यानिका पर विश्वास नहीं है। उसे अपने होने पर

न परिकृत है। वन अपना या प्रायावाका पर विश्ववास नहा है। उत अपना हम स्किन नही है। दक्ते बर है कि भारत से मुसलनानों की आवादी बढ़ रही हैं हालांकि आगदी का अनुपान कमानेश्वल नही है जो आजादी के बाद था। वह रास्ता वार-वार यह रेट्यानित करना चाहता है कि पानि स्तान से विभाजन के बाद हिन्दू अवादी नाममात्र की ही रहू गई है, आवादी सं चकता व अन्य हिन्दूओं को निक्तने के लिए विवस किया जाता रहा है जबकि भारत से मुसलमानों की आवादी वह दही है। पर सह देखने की की प्रायावानी को जाती कि स्वयर मुसलमानों की बढ़ी हैं तो उस अनुपान से हिन्दू भी तो बढ़े हैं। वह सहस्ताल मुसलमानों की बढ़ी

आवादी और एक सीमित राजनैतिक शक्ति के रूप में उनका उपार पाजपा को अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण को जैरित करता है। इसके पीडे दर्शन यह नहीं है कि राम का मन्दिर बन जाए बल्कि यह है कि हिन्दू एक राजनैतिक ताकत के इस में अपने को उग्रता से रेखांकित करें। खनाल यह है कि तमाम पाटियों के जरिए हिन्दू हो तो अपने को रेखांकित करें रहें हैं, फिर उग्रता को अकरत बसा है? काग्रेस, जनता सब, माकरा, धावपा, जयप, मणूक, तेलुम हैं हम, वन १० पाठ तमाम धर्म निरपेक्ष राजनैतिक दल एक बड़े अर्थ में हिन्दू हो तो हैं। इस तमाम धाराओं से जो राजनीति बनती है, वह मेर हिन्दू कहाँ है? लेकिन इस तमाम पाउनीतिक दलों का राम मन्दिर बंगाने का रास्त्र अलग है वृक्ति उनके राम अलग है, इसिल पाउपा वेत्रय बन गई है।

यह बेनवी भाजपा की निर्णायक राजनैनिक बक्ति कम, अप्रासिम अधिक बना सकती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देने को भी मुस्लिम कीग जैमी पार्टी निर्णायक नहीं वन सकती है। इसके दो करता है। दूसरा कारण यह है कि पाजा वह नहीं वन सकती जहाँ मिजाज और भी अदग है। दूसरा कारण यह है कि पजाब में हम देख चुके हैं कि दामें को राजनीति के साथ मिलाने से कि स तरह के अराजक ममोकरण बनन हैं। (इस कारण के साथ ही वजरण दल आदि के चिन्न मा प्रीक्षण अमर आप करें नो आपकी वीकाने वाल परिणाम मिंच चक्ति है। वस माजवा चाहेगी कि शहरी द्वर्मभीय पठवर्म की उसकी पहचान की भविष्य के अराजक तरब दूधिय करें?

आक्रममं की बात यह है कि जिसे हिन्दुत्व को राजनीति कहा जा रहा है, उसने हिन्दू समाज के सामने अभी तक कोई आस्तरिक एवें स्टा नहीं रखा है। हिन्दू समाज एक हो जाए, अच्छी बात है। हिन्दू समाज जम जाए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन मदान तो यह है कि वह जम कर और एक होका करे क्या? स्थी प्रमान के उत्तर से निहित है कि राजनीति हिन्दुत्व की है या किसी और भीज की?

"अगर यह हिन्दुत्व की शकतीति है, तो वह निन प्रश्नो से ज्ञाना जरूरी समसीते, इतसे से बुछ इन प्रकार हैं। हिन्दू समाज का अप्तरित्क होचा बया हो? समित हो विकार कार्या किया जाय? अग्नामीनीय विवाद को भोरसाहित किया जाय? अग्नामीनीय विवाद को भोरसाहित किया जाए या नहीं? ट्रिल्यू नमाज से औरतो की दिवादि क्या हो? नमाज कार राज्य से बया पिरता हो? ट्रिल्यू नमाज से औरतो की दिवादि क्या हो? नमाज कार राज्य से बया पिरता हो? ट्रिल्यू नमाज की किया तरह का राज्य चाहिए? हिन्दू निर्मा कातून से बया न्या परिवर्तन किए जाए? शिवा की सम्मत्ति में सेटियो कार हिस्सा हो से साल है। मेनिटरो के साथ क्या किया जाए? हिन्दू की पोजार क्या हो? साल ही स्वाप्त हो? ज्ञान स्वाप्त क्या कार्य हो? अग्य सम्पताओ से हम बया सीच वसने हैं, बया नटी? उद्योगीकरण तथा आयु-निकता का बया कोई हिन्दू संस्करण हो सकता है? ट्रिल्यू साहस्य के प्रतिकार कार हो? स्वाह है? या, हिन्दू नाटक?

१२८ जन्म-भूमि विवाद

आदिवासियो का भी कुछ तुष्टिकरण हुआ है। पिछड़ी जातियो का तुष्टिकरण हुआ है। यहाँ तक कि राशनिय, सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सस्ते दध तथा हाउसिंग की विभिन्न योजनाओं के द्वारा शहरों में रहने वाले निम्न मध्य और मध्य बर्ग का भी तुध्टिकरण हुआ है। किसानी का भी तुष्टिकरण हुआ है।

जब बार किसी वर्ष के सम्यक् कल्याण के लिए कुछ ठोम काम नहीं करना

चाहते और फिर भी उसे अपनी और खीचना चाहते हैं, तो आप उसके तुष्टिकरण का प्रयास करते हैं। मुस्थिम तुष्टिकरण इसी तरह की कोशिश है। लेकिन यह आधिक या सामाजिक वर्गों के आधार पर न हो कर धर्म के आधार पर है, इस तिए ज्यादा खतरनाक है। सभी को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इनितए नहीं कि मुसलमानो का तुष्टिकरण किया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि इस तरह का तुब्टिकरण गलत है। भाजपा द्वारा मुस्लिम तुब्टिकरण का विरोध अखरता

नही, यदि उसके सारे के सारे मौलिक मुद्दे मुसलमान विरोधी न होते। तव मुस्सिम तिस्टकरण का उसका विरोध एक मैद्धान्तिक लोकतान्त्रिक मुद्दा माना जाना। लेकित हम पाते हैं कि यह भाजपा की सामान्य तुष्टिकरण-विन्ता का अंग नही, बल्कि मुस्लिम चिन्ता का अव है, तो हमें बाध्य होकर उसके पीछ साम्प्र-दायिक आप हु दखने पहते हैं। वायक नारह रचन नजाह है। हिन्दू राष्ट्रको तां एक असम्भव स्वय्न करार दिया जाता है, वैकिन हिन्दू राष्ट्रीत्रता की बात जरूर की जानी है। यदि हिन्दू राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है, तो हिन्दू राष्ट्रीयता का मतवब क्या हो सकना है? सपत मनक एक ही हो सकता है कि हिन्दू रिवास राष्ट्र की सरवना को नए हम से परिभाषित करें । बना भाजपा या विश्व हिन्दू परिवद ने इन दिशा में कोई

मौतिक कोशिश की है ? निश्चय ही माजवा अन्य अनेक दलो की तुलना म ज्यादा राष्ट्रप्रेमी है । लेकिन वह अपने राष्ट्रप्रेम को किसी स्वस्य या सगत राष्ट्रीयता में बदल नहीं पाई है। उनका राष्ट्र प्रेम एक वीमार किस्म का राष्ट्र प्रेम है। इसीलिए वह राष्ट्र के अन्य अयो को आश्वस्त नही, आशक्तित करता है। ऐसा राप्ट प्रेम, जिसमें राष्ट्र के सभी हिस्सों से सच्चा प्रेम न हो, अंततः राष्ट्रघानक सिद्ध होता है।

## ९. सम्यक् समाघान की दिशा

विध्यात साहित्यक और जिन्तन की विद्यानिवास पिश्र इस समस्या के सम्यक् और मंतुलित समाधन की खोज में बुद्धिजीवियों की भूमिका को रेखांकित किया हैं।

"जान सही अर्थ में उनकी अलि परीक्षा है जो अपने को बुद्धिजीयी कहते हैं कौर जो विवेक के घरोहरों कहें जाते हैं, विवा आब दिन सिद्धानों का समर्थन स्वत्ता है, वे ऐसे आबरणों में बन्द हैं, जिन आवरणों को चीरना कठिन हो गया है स्वता है वे ऐसे आबरणों में बन्द हैं, जिन आवरणों को चीरना कठिन हो गया है स्वीति वह सुधीवाजनक नहीं है। हमारी दिपति ऐसी है कि हम सुप्यों पर बात करते हैं को पर ये रखनारे ऐसे हैं कि जमने जुड़ कर मुख्य मिन्या हो गय है। धर्म गिरपेशता सुनते-मुनते काल पक गए हैं। एक और दूरवर्षन प्रमार करता है सोक्स गत्ता हमते-मुनते काल पक गाए है। एक और दूरवर्षन प्रमार करता है सोक्स गत्ता हमते-मुनते काल पक गांच की की की विवेद हैं, यह धर्म है, पूसरी ओर धर्म को छोटा कहा जा रहा है, राजनीति को धर्म से दूर किया जा रहा है। किस वेग में राजनीति छोनं पर आधित नहीं स्वय धर्म रही है और राजद्वमं धर्म का अव रहा है। बहाँ विवेध की मित की मियनस्व दिना में सावाजित करने वाला सं चेश्वाणीय हो जाए, यह कितनी बडी विवस्त को दिन से से सिद्धान में बोर अपनि हम सिद्धान के मुखायेकी हो जाएँ, यह कितनी बडी व्यवस्वा है और उत्त वाली विवास है।

जिनके चरित्र में उदारता, नितिक्षा, सरम, करणा साकार होती है, उन्हों को आज मतो की राजनीति से तोला जा रहा है, और बुखिजोबी इस राजनीति के समर्थन में बक्तव्य दे रहे हैं, यह सुनकर बहुत गहरी विच्ला होती है।

नस्थन न बनाव्य द एंड्र ह. यह उन्नार प्रमुख गहरा द पाता है। पिछने बीस वर्षों में ऐसी विचित्र जवत्यक हुई है कि राएट राज्य के नीवे चता गया है और राज्य कुर्ती के नीचे चता गया है। ऐसी स्थित मे राष्ट्र के भी ऊत्तर जिंस मातापूर्मि का स्थान था, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, है तो हानियें में।

भारत के बुद्धिजीवी ने शाहे वक्त की चिन्ता वस औपवारिक रूप से की है, वह सनातन प्रभ की वान करना है, जो ऐसा है कि प्रमु से अधिक परिवारी है, भाई, पूत्र, प्रिय, पिता, माता किसी न किसी निजी रिश्ते में बद्या है इसीलिए वह इतिहास नहीं है, वह वर्तमान नही है, वह दूर नही है, पास है पर आज बुद्धिजीवी शाहे बक्त से इतना सहमा हुआ इसलिए है कि वह आस्तिकता की निछड़ापन

मानता है, दोगी नास्तिकता की आधुनिकता और प्रगतिशोलता मानता है। बाज समय आ गया है कि बुद्धिनी विष्णे की जमात से खारिज होने का जोखिम उठा कर कुछ लोग आगे आएँ और कहे कि राजनेताओ, मूल्यों से खिल-

वाड न करो । साम्प्रदायिक सद्भावना के नाम पर, देश की अखण्डता के नाम पर जातीय इतिहास की रक्षा के नाम पर निरीह जनता को भोह में ध्रमित न करी। द्वित्व जानता है कि इतनी जनाब्दियों में जो हमारे साथ है और विभाजन का बरण म करके जो हमारे साथ है, वह हमारा परिजन है, उसको छोटा समझना अपने कुटुम्बभाव को छोटा समझना है और मुसलमान भी जानता है कि जाल से बिछुड़ने की क्या पीडा होती है, अभी तक साखो-साधों लोग पानिस्तान में

मसलमान होते हुए भी बेगाने बने हुए हैं। ऐसे परिजनों के बीच सदमावना की बात करना बेमानी है, उन्हें तो सिर्फ यह बतलाना है कि परिवार में दो सदस्यों के विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, पर उनका घर एक होता है। घर का मोह छोह एक होता है। यह न बतला कर हम निरन्तर यही सुनते हैं कि हिन्द्र मुसलमान दो सम्प्रदाय हैं, इनमे सद्भावना होनी चाहिए। जो दोनो के नाय जीने की ऐतिहासिक से अधिक मानवीय विवशता है, उस पर हम बल नहीं देते क्यों कि वह कहेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी। हम सेक्यू सरवाद के आराधक हो गए हैं, विना जाने कि मेनवृक्षरवाद बजहबी संस्थानों के अधीन राज्य नस्थानों के विरोध मे जनमा, जबकि हमारे देश की चुनियाद ही इस पर है कि धर्म सभी भजहुनो का, मतो का ध्यान रखता है, वह इनसे ऊपर है, इनके बीच का सवाद-

सूत्र बनाए रखता है। आज भी गाँव का हिन्दू हो या मुसलमान, सच्चाई की बान आती है तो कहता है मेरा घरम कबूल नहीं करता, मैं यह काम नही कहाँगा। यह धरम न इस्लाम है न आस्तिक, न नास्तिक, न नैव्यव या बौद्ध, वह मानव धर्म है। ऐसे देश में सेक्यूलरवाद अर्थहीन है। सबका मगल चाहने वाले देश में एक दूमरे की सहने की बात छोटी है, एक दूमरे के लिए जीने की बान विधि रूप में सोबी जानी चाहिए। भारतीय स्वमाव की इस उदारता को मंकीण दृष्टि सं देखने वाले ने कायरता माना और नकली प्राचीनता के गौरव की वात

की। इसी कारण बुद्धि भेद सयकर रूप से पड़े-लिखें को ग्रस रहा है। एक ओर इतिहास की दहाई दंकर हम कहते हैं कि अगढ़ा आनियों ने विछडी जातियों को पहले मनाया, बब उन्हें इसका फन भोगना चाहिए, दूसरी ओर उसी तक को हम महमूद गजनी, मुहम्मदगीरी, बस्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसंग में इतिहास को भूलने के लिए कहा जाता है, जबकि समीचीन यह है कि इतिहास के तर्क को थोया भाना जाए, आज जिस स्थित में पूरा समाज है और ऊँच-मीच के भेद से अलग हो रहा है, समान देशवासों की भूनिका में प्रदेश कर रहा है, उसकी संगति में सब विधान हो। पर हम कहों तो इतिहास की कियों को पूर्वि मान कर पूजेंचे और कही प्रगतिशोलता की दुहाई देकर इतिहास को बदलने की बात करेंगे। सच्चाई से यह कराराजा इस समय की सबसे मयकर देईमानी है।

इस वेईमानो को चनारने में हमें अब सकीथ नही करना थाहिए। हमे स्वस्ट कहना चाहिए कि पश्चिम से आवातित नेयनिन्दी और सिक्यूनिरंजम कीडो काम की नहीं, यह बचुचेव कुटुबबकम् से और यसेपून हिन से बहुत छोटी बीजें हैं। यह भी हमें स्वस्ट करना चाहिए कि इतिहास से हर गित को नापना अधूरी और इसीलिए वर्धनस्य प्रक्रिया है, इसमें निहित खनरों से सावधान रहना चाहिए, यह सावधानी देश की सनातन वर्षनाना दुग्टि को समझने से आएसी।

न इनिहास गौरव से आएगी, न मुनहने भविष्यव् के सपने से। हमे स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे लिए बराबरों से ज्यादा महत्व दावास्त्य का है, ममूर्ण बीचन की एकना को है और हमारों आपार सहिता को बर्धाचरों और गैर बरा-बरों के प्रयच मे गही पढना चाहिए यह परस्थर अवलिन्ववा दो तो वर्ष के दौरान पूरी तरह आ गई थी। तभी हमुगानपढी की रखा मुख्यमान ने नी, किमी मराठा चालक ने कोई मरिजद नही तोडी, फकीर ने हरि मन्दिर की अनुमनर मे नीव रखी, हसी कारण सन्न और फकीर एक दुनरे के मुरीन हुए और दौनों ममार कर से पूत्र हुए, मिनर की पूजा में मुसससान गामक अपरिहार्य अप बना और ताजिए उठाने में हिन्दू महयोगी बना। यह भाव केवल निरोहित हुआ लगता है, मीनर कही है।

एक दूसरे की जरूरत आज भी है इस जरूरत की बान रेखाकित करना अधिक प्रभावकारी होगा, बनिस्वत बराबरी या निर्मुण सिक्यूलरवादिता की बात।

उसी तरह अगड़ी-विष्टी के रूप में न सोच कर हम सोचना चाहिए इस रूप में किसनी कितनी कमी है और उसकी शूनि को किस प्रकार को बरीपता दी जानी चाहिए। बर्णांचम में साख खराबी रही हो पर उसमें परस्पर साजेद भाव पर दस दिया गया था, पूरे समाज को एक बरीर जो माना गया था, आज सामाजिक मरचना की इस सूलमूत एकता को, अनदेवा किया जा रहा है ता इस पर पूर्वीवयार करना चाहिए।

यह सब तभी सम्मव होना अन बुढिजीवी सत्ता के ठीकेदारो का पत्ला छोड़ें और अपनी स्नामत्तवा का परिचय दें यह स्वायतना एक बढ़े स्व की पहवान स आएगी। उस स्व की पहचान में जिसे सक्तय होगा, वह स्वायत्त नहीं हो सबेगा।

## १३२ जन्म-शूमि विवाद

बही गहराई से पिछड़े सबक की पतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तो बहुत कुछ साफ हो बाएया कि मनुष्य को विश्व में अब यन नहीं रहना है, न उसे बेचे रहना है कुछ मान लिए भये मतबादों से, उसे समझ औतन को प्यान रख कर-बासितल बोर सार्थक असितल का रास्ता बनाना है। इस प्रकार के सीच की मुस्यात आज के जैसे बातावरण में ही होती है और अब होनी चाहिए।

'धर्मनिरपेक्षता' भव्द की जिस प्रकार एक तरह से 'मुद्रास्कीति' हुई है, उसी प्रकार एक और भव्द है 'साम्प्रदायिकता' जिसका 'अवमृत्यन' या मुद्रा संकीच

हुआ है। एक विचारक के अनुसार-

हुआ है। एक प्यार्क्ष क न्युडा
सन्त्रयाय कया है र हिन्दू सर्थ का हित्तुस्य पनटें तो पाएसे कि सन्द्रदाय का

उनमे एक विभिन्न और गौरवपूर्ण स्थान है। सन्द्रदाय वहीं एक ऐसे समूह को नहा

गया है रिसमे एक विशेष अगतियोज विश्वार के अनुत्यायो होते हैं। सन्द्रदाय के सन्

गया है रिसमे एक विशेष अगतियोज विश्वार के अनुत्यायो होते हैं। सन्द्रदाय के सव

ग्रातिश्वालता अनिवाये रूप मे जुडी हुई है। वहने हैं कि हिन्द समें अव करवा

आ गई तो इसिके ठहरे हुए पानी मे फिर से झारा देव करने के जिए कई कम्प्रदाय

हुए, असे —वैश्वन-सन्प्रदाय, शैव-मध्यदाय, शाकन-सन्प्रदाय इत्यादि। इन सब

सन्प्रदायों का विश्वार था कि व्यवता विकायक है। आओ, हमारे प्रगतियोज

बत्तारों के शहन करो, कि भोज का यही सही मार्थ है। इन सन्प्रदायों ने हिन्द

समें कवर्वर अग्दोलन वैश्वार किया। महान सामाजिक परिवर्त हुए और

हिन्दुस्य को पराजाद्या यर पहुँचाने की तीदतम प्रक्रिया हुल हुई। जिन अधूगो

और पिछां पर हुए प्रत्यावार की कहानी कहते आग के राजनेता कत्याविवास मा। भिति के समस्त हार उनके लिए खुने थे। बीदों के वो सन्द्रायहिन्दान स्थान स्थान तथा जैनो के भी दो सम्प्रदाय —वेशान्दर और दिवास मही

हुए। इनके अगसी प्रगत वैशारिक है। यर इनके युद की चवी के वो साम्प्रदाय करिता। में सम् वर्गने रही है विश्वार में है कि हान से सलान थे। हरेक होच को आवार देना भारित के विश्वार में सलान। में सम्बर्गन रही है विश्वार में हिन्दूस मही

करता। में सम्बर्गन रही की विश्वार में सलान थे। हरेक होच को आवार देना भारित के विश्वार की विश्वार में सलान थे। हरेक होच को आवार देना भारित के विश्वार की विश्वार में सलान थे। हरेक होच को आवार देना भारित के सिकार की विश्वार स्थान स्थान विश्वार के साम्प्रदाय स्थान

अब बात यह उठनी है कि मन्त्रप्ताय यदि प्रश्तिविधालता का प्रतीक है तो साम्प्रदायिक प्रमतिकी हु हा। और साम्प्रपायिकता का अर्थ प्रयति के प्रति करिद्धत्ता हूँ। आज भी हम जब खामी द्यागन्द, स्वामी विकानन्द, राज्ञ राममोहत राज्य के विभिन्न ममाजी की चर्चा करते हैं तो साफ-साफ पाते हैं कि मत्त्वता और भामामा भे ये कमाज पूरी तरह सम्प्रवाय ही है। हम से से कोई नहीं कह मकता कि ये समाज सुवारक प्रमतिकीच नहीं में। तो फिर विद सम्प्रवात करव हमें खुनमूरत अर्थ की अपने में ममेटे हुए है तो सामप्रवायिकता भयो बरनाम हुई? बता हमारी सारी सडाई एक मही और अर्थवान कर्य के खिताफ हो रही है? बता सम्प्रवायिकता स्वयुव नाक-भी विकोडने नो सन्त है?

इस समय विन्दू पर गौर करने से प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिकता के अर्थ की विकृति कई चरणों में हुई है। पहला चरण है जब ईमाइयों में कैपोलिक और त्रोटैस्टैट सम्प्रदाय सथा मुसलमानो मे शिया और गुन्नी सम्प्रदाय हए । अगर इस लेखक को मुमलमान और ईसाई तुरन्त 'साम्प्रदायिक' घोषित नहीं करें तो वह कहना चाहेगा कि सम्प्रदाय का अर्थ यही से विगडना जुरू हुआ है। कैयोलिको और प्रोटेस्टेंटो मे तथा शिया और सुन्नी मे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जमकर सडाइयों हुई हैं। खुब खुन बहा है। लाजा रिपोर्ट बनानी है कि दुनिया के कई देशों में शिया और सुन्नी की लड़ाई राज सत्ता के लिए है। कम से कम ऐसी लडाई हिन्दू घर्म, बौद धर्म और जैन धर्म के सम्प्रदायों में नही देखी गई। अगर बौद्ध हर्षबद्धन हिन्दू पुलकेशिन से लड़ता या तो वह दो राजाओं की लड़ाई थी। चुंकि मुसलमान और ईमाई कमोवेश दुनिया के हर देश में हैं, इसलिए वे जहाँ भी हैं चनकी आपसी लड़ाई ने अन्य धर्मों को भी सत्रमित किया है। यह और बीभत्म रूप मे तब सामने आता है जब मुसलमान और ईसाइयो की आपमी लडाइयाँ हिन्दू-मुसलमान, मुसलमान-ईनाई की लडाइप्रो में तब्दील हो गई । चीन में नया रूप मुसलमान-बौद्ध की लड़ाई है। इस तच्य को अठलाना सच्चाई से आंखें मूंदना होगा। और इसी सच्चाई से आंख मुंदने की प्रक्रिया ने साम्प्रदायिकता के अर्थ को गन्दा किया है।

साम्प्रदायिकता के अर्थ को विकृत करने का दूसरा चरण है-सेक्पूलरिज्म (जिसका अनुवाद धर्मनिरपेशता है) का उदय । धर्मनिरपेक्षता शब्द प्राचीन साहित्य में कही नहीं मिलता। यह सेक्युलिंग्जिम का हिन्दी में रूपारनरित शब्द है। भारत का सविधान अग्रेजी में निर्मित हुआ है। शत. इसमे निम्चय ही वे शन्द लिए गए होंने जो अग्रेजी के अपने मौलिक शब्द हैं, जो मारत के किसी भाषा से जुडे हुए नहीं हैं और जो भारतीय परिवेश के लिए विल्कुल अजूबा हैं। 'सैंत्यूलरिजम' इसी अग्रेजी भाषासे लिया गया घट्य है जिसका अर्थ 'धर्म-निर्यक्षता' साना गया है।

यह धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए कोई अर्थ नही रखनी। यह देग धर्म मे अनुप्राणित है। अग्रेजो का सेक्यूलरिज्य इसलिए चल सकता है क्योंकि धर्म उनके लिए हृदय की बस्तु नही है। उनके पास धर्म के सर्वश्रेष्ठ नम्ब आरमा की कराता भी उनने व्यापक रूप में नहीं। जब वे अपने धर्म प्रचारक विदेशों में भेजने हैं नो नाथ में पैसों का अजल खोत भी भेजते हैं। उनका धर्म लोभिन करने की चीज है। वह धन की बैसाखी पर खड़ा है। आज अगर ईसाई मिजनरियों मथाल-परगने मे पैसा बहाना बन्द कर दें तो बहाँ ईसाई धर्मका प्रचार स्क जाए। हमारे धर्म प्रचारक दयानन्द और विवेकानन्द पर पैसे देकर धर्म प्रचार करने का आरोप सगाने का साहस कोई नही कर सकता। धर्म ने सदैव अपना स्थान यहाँ प्रधान बगाए रवा है।

त्रित रेग की प्राणवानु ही धर्म-तारोवता है, यहाँ अनर एकाएक धर्म-िर्मेशाना साद से आए सो यह कितना वडा विरोधामास होगा! इस शब्द ने दम देग की अनसा मो रहिम्सत कर दिया है। वह अश्री तक सोच नहीं पाई है ति गहु दम भगानक मध्यामास के से बचा और जब 'धर्मिनरपेशता' की धारिक महारि है ते 'साध्याधिनतां' जो धर्म के विकास ये बास्ताव में सहायक रही है, भीत होने तथासी है। किर धर्मिनरपेशता धर्म पर आक्रमण करती है। इसमें हमारे देश का धर्माय्यक आहुत होता है। अल्पत्तक्यक वृक्ति भयमीत होता है और भोश-बहुत लोधित भी, दसिल्य वह धर्मिनरपेशता का पत्ना चानता है, हम थात में धर्मिनस्थ सेश्यय कि यह इस सिवासी धर्मरक का एक प्यादा मर्थ है। कीत उसी प्रशाद किस प्रकार कर वह इस सिवासी धर्मरक का एक प्यादा मर्थ है। कीत उसी प्रशाद की स्थाद कर स्थादिक से से स्थादिक स्थादिक स्थाद कर से हम शिर्मुनानी राजाओं में लोभ देकर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। बाद में में ये के साने हास से कितस रहा है की हो बद समने हुस्तर देगा। १६६६ के सोम चुनाय में कीसेस ने हैगा ही किया। यह अवनाक पुस्तिक बोट बैंक की कोश के तम हो सा में तिस्ता सहा है किया। यह अवनाक पुस्तिक बोट बैंक की कोश कर हिन्दू बोट से में ति तफ सपकी सरियाम सकते पर्ता है।

अब बुंकि तम्बदाय, जो धमं को कोय से जन्मा है, जबने जनमदाता पर भागपाय गरी देव गरुना, इस्तिल्ए वहु धार्म की रसा वे लिए तनकर खड़ा हो जाता है। धर्मनिरपेश को यह बात बुरी लगती है। तब वह पूरे बेन से आवनम कारता है। वह तुससी हात, पंचसीमारण मुद्रा और जयार्कर प्रसाद जैसे मस्दृति के उद्याताओं को साम्बदायिक मानने लगता है। व्योर और नियासा को छोड़कर उनकी नकारों में दिन्दी साहित्य के सार्ट कवि मन्द्रों के बात्योगार हो आई के विश्वति बह पीती होती है तो समुखा जनमानन प्यवदाने तपना है। एम बदाहट में बहु पर्धाना देशता है निस्तृत है और बद्यानी पाता है। धर्म-निप्तेमता की सह का मुक्ति हो समारत बरे-कुमाद की जब है। साम्बदायिकणा करास एकिए

्ता प्रवृत्ति हो समस्त यसै-फ्रामाद को जड़ है। साम्प्रदासिका करसे ६०।ल५ होता है क्योंकि अमेनिरपेशता को संविद्यान से स्थान मिस पया है। अब इस देश को जनता को हो तमे सिरे से साम्प्रदासिकता और धर्मनिरपेश्या

्व करनी पहेंची। उने जानस्यापिका कैने प्रभादणानी कर पर ननी पूरा की पून को जान करना होता। जानस्यापिक (नांद पाद की स्वयादकी में भी कहें, हो भी) होने कालीया कारसा हम देखाना रहें है। यह स्वरूप में

स्तरे अनुसारित करान है। पान्या करान हर के ना एट्ट ने पान्या स्तरे अनुसारित करान है। पान्या कराने अनुसारित बन है। एतने बन्दा राजनीत ने सर्वेषण बसायों से सेहैं। जिस्सी पीनस्ता पर एतकी मीव शिकुत काम है और वे कास्यसीयों की उस्ट कर्वेट ने कर्वोट कर्यों करी नहीं पेट्र राजे नेपूर्व से बुट्टे कुम्मी सारवर कही बैठे हैं बारत, जो तिर्मेटित वॉबन से अधिक इंडिया होता जा रहा है, उमको वे गारत माता और हिन्दुस्तान अनाने के लिए सत्तु अबल्जील हैं। हिन्दी उनकी भाषा है। क्या इतने सारे गुन केवल इससिए धुँबता जाते हैं क्योंकि वे हिन्दुल की बान करते हैं या स्तितिक कि हिन्दुओं के सबने पवित्र तीमें स्थलों पर मन्दिर निर्माण की मोंग करते हैं ?

जनता दत्त और मोर्चा सरकार के समर्थकों का वडा वर्ग बेहद युक्त दिख रहा या कि दीव्यीक सिंह ने कविया-माजना समकी मण्डल का दीव हताकर चित्त कर दिया है। अब राम जन्मभूमि मुद्दे वर बाजपा दूरे हिन्दू ममाज को माम न से पाएंगी।

पर सक्वाई विषरीन निकली। १९७७ के बाद देश में किसी मुद्दे पर फिर एक बार क्यानक जन-संजाब उपड रहा है जो यह राम जनमुमि के मुद्दे पर हो! मार्मनीविदमों के सिखर कपूरी को छोड़ दे तो उनका हिन्दू "मार्मजी क्यान क्यान मार्मनीविदमों के सिखर कपूरी को छोड़ दे तो उनका हिन्दू "मार्मजी क्यान स्वित्त के प्रमान पर उतता है। उत्सादित है, जिनता अन्य कोई माधारण मार्गतीय उत्पर-प्रदेश, राजस्थान और गुकरान में मुक्तमानो का उत्लेखनीय वर्ग परम्पत्य प्रदाश । माञ्चलवादी नेताओं के समर्पकी का उत्लेखनीय वर्ग भी विहार में इस मुद्दे पर व्यापक हिन्दू स्वात के साथ है। परम्पत्र मार्मिय अधियान ने अगुड़ा-पिछड़ा, हरिजन-स्वर्ण, हिन्दू-मुस्तमान सभी की सीमाए तोड़ दी हैं। बचा कोई आज मुनसमान भारत से राय-विदेशि हैं। राम-रय यात्रा के बारे से लावाकुष्ण झाडबाणी का यह वावा अकरण सब है सि इसने हिन्दू-मुस्तमान-मद्भाव बढ़ा है और आपे भी बढते जाने का रास्ता खला है।

तो स्था भयभीत बौद्धिक कोई छली-कपटी लीग थे, जो बस रहे थे कि देश भर मे बगे भड़क उठेंगे, बैटवारे का नया अतरा उभर उठेगा, गहरी बाई और मोड़ी ही जाएगी, वर्गरहा । असल से हुमें दूसरो को यदणनकारी मानते-स्वाते रहने की कुट-बुद्धि छोडनी होगी। उचित यह है कि यदि आप किसी के बारे मे नहीं अनते तो चुप रहिए और आनने को कीशिय कीशिय।

यह एक संचाई है कि कांग्रेस-आजपा-रा० स्व० सप-विहिए के नेतृत्व के ब्रितिस्क शेष रवा के श्रीपंत्र वीद्विय और गैठा सवमूच बहुत चित्रत और रिशान में वा वे सानकर चल रहे वे कि इससे हिन्दु-मुस्तवान ननाव चरम कर कि रहे वे कि इससे हिन्दु-मुस्तवान ननाव चरम कर कर तक जा गईवेगा। केवल कांग्रेस तथा भाजगा, इन वो देवों के नेतृत्व से ऐसा नहीं जगता था। कोंग्रेस नेतृत्व यह भवीभीति जानता था कि इस अभियान को व्यापक समाज का समर्यन प्राप्त है और होगा। उचकी रणनीति यह पी कि अभियान के त्यापक कि तिए काम करता रहे, और मोडिया के स्तर पर कांग्रेस माजपा को कटपरे मे खड़ा कर दे।

बजरंग दल-शिवसेना वगैरह की समस्या दूसरी है। वे देह-मन के स्तर पर

तो वर्तमान में जी रहे खंगठन हैं किन्तु इविहास-वीध, बौदिक विमम्, मनन आदि 
के स्तर पर उनकी दशा करण है । वे एक विचित्र वीदिक बगत में रहते हैं, जहाँ
दिन्दुन्त का अर्थ उनके नेताओं के वित्र-विचित्र में।यम और कीसत हैं तथा नहीं
दिन्दुन्त का अर्थ उनके नेताओं के वित्र-विचित्र में।यम और कीसत हैं तथा नहीं
दिन्दुन्त का अर्थ उनके माताओं के वित्र-विचित्र में।यम जोर कीसत हैं तथा नहीं
उनके कुछ अ्रिय नेता लोग ही सार्व बीम हिन्दुन्त के सनातन प्रतिनिधि हैं। वेकिन
रा० स्व० नम्प और माज्या की दिवित क्षित्र है। अर्थवास्त्री वस्त प्रतिनिधि हों। वेकिन
रा० स्व० नम्प और माज्या की दिवित क्षित्र है। अर्थवास्त्री वस्त प्रतिनिधि वास्त्र
है। एस सत्योग है कि रा० स्व० नंध भारतीय अंत्रवेतना का प्रतिनिधि वास्त्र
है। एस सत्योग के किन्तु एक्तामित का दीप है, जो कि एक आधुनिक विभोधक
के लिए त्वामाचिक ही है। पूरी सवाई यह है कि रा० स्ट० सीय वर्तमान अर्धप्रमुद्धा अर्थवाम् वामान में किन्तुल उससे व्यक्ति क्षा वेहतर प्रतिनिधि संस्या है
और अपन अप्तान मारनीय समान में किन्तुल उससे व्यक्ति क्षा वेहतर प्रतिनिधि संस्या और कोई नहीं है। कोर्यक स्व
व्यवक पत्र की प्रतिनिधि संस्या है। व्यवस्त्रिक वस विज्ञी ही अपने विनिधि । वर
क्षापक वृद्धि की विधा की माधना को तैयारी से बोनी ही अभी विनृत्र है—
क्षापक वृद्धि की विधा की माधना को तैयारी से बोनी ही अभी विनृत्र है—
क्षापक वृद्धि की विधा की माधना को तैयारी से बोनी ही अभी विनृत्र है—

अपनी तमाम सीमाओ के बावजूद, रा० स्व० सब भारतीय बुद्धि की मौजूदा वशा की सबसे बड़ी प्रतिनिधि अभिव्यक्ति है। विश्व हिन्दू परिपद और भा बपा दोनो रा॰ स्व॰ सघ की ही संस्थाए हैं। अतः अब इन्होने राग जन्म-मन्दिर की भपना एक मुख्य मुद्दा चुना ही था, तो बहुन सोच-समझकर । उपक पीछे प्रथास नर्य से अधिक का ज्यावहारिक अनुभव, व्यापक भारतीय समाज के स्पदन के जुडान, भारतीय मुसलमानी के बारे में भी पर्याप्त जानकारी और भारतीय स्वभाव की गहरी समझ विद्यमान थी। अब सचाई यह है कि रा०स्व०सय धीरे-धीरे एक परिपक्त सगठन होता गया है। मुनलमानी से उसका घोर अपरिचय था। डॉ॰ हेडग्रेबार की अनेक स्थापनाओं में इस अपरिचय की झलक है। गोलवलकर के विश्वपणों से भी इसकी झलक है। परन्तु राजनीति से जनमध-भाजपा की त्रियाशीलता से रा० स्व० सध के अनेक दिग्यजो को भारतीय मुमलमानो का मन समझने में कुछ सफलता मिली है। भारतीय मुमलमार और मीजूदा मुस्लिम नेतृत्व के एक बड़े अब में, आगम में एक यहरी दूरी है, यह भी वे जान गए हैं। उनका बध्य मकीण नहीं है और मुसलमानो के खून-खरादे मे रुचि हो, ऐसा एक भी प्रमुख नेता रा॰ स्व॰ सप मे नहीं है। जब उनका मन राज करने ना है, पर उन्हें बी॰ पी॰ सिंह मार्का उतावली नहीं है। रा० स्व० संध के शिखर नेतृत्व में बहुन गहरा धैयं है और आत्मनयम है। वे एक वैचारिक-प्रभाव तया सास्कृतिक परिवेश के साथ राज करने को हो राज करना मानते हैं। यह उनका विवेक ही है कि लालकृष्ण आडवाणी आज समकालीन भारत के सबसे

न्ये राष्ट्रीय नेता दिख रहे हैं। न कही भूगतमानो के प्रति पृष्ण फैलाई गई, न कोर्ड सुठा नेता खड़ा होने दिया। न ही राम मन्दिर के प्रति जनोरसाह के साथ दिवशासप्रात किया गया। एक ऐसी गार्टी निवके पास समर्थ दासिको का छोटा-पा समृद्ध न हो, जिते इतिहास का कोई गहरा आन न हो, जिसे न ही अर्थताक्त्र भोर प्रोणोणिकों के चारे में निवसे कोई वड़ी स्पष्टता हो और न ही भारतीय समाज की इकाटयों के बारे में जिसकी कोई साफ राय हो, ऐसी पार्टी में क्योप्राय आरोशोल के बारे में यह कर दिखाया, जो भारत के दिगाज जीविक की मण्डितयों वाले दलों के कार्रा हो पाने की कोई सम्माजना ही नहीं थी।

वोदिकों की आजाए निर्मुल रहो, यो इसमें उन पर कीचड उछानने की उनका उउहास करने को वनहें जरूरत मही है। आजिर वे प्रार्थीय दुढि के ही एक प्रनितिध्य है। उनकी सीमाए वर्तमान भारतीय दुढि के ही एक प्रनितिध्य है। उनकी सीमाए वर्तमान भारतीय दुढि को ही पराजित, प्रित्त और जात. बनात क्यान्तिरत समाजों में आरोपित राजकीय दीवों के आध्य में वनने जाने बीढिक क्यां की ये सीमाए सामाधिक हैं हैं। उन विदेश के आध्य में वनने जीदे कार्य की मावना ते ही देवना चाहिए वर्ध उनकी कराजीरियों के प्रति करणा। मिश्रित उठेशा का पाव पानना चाहिए वर्ध उनकी कराजीरियों के प्रति करणा। मिश्रित उठेशा का पाव पानना चाहिए वर्ध उनकी कराजीरियों के प्रति करणा। मिश्रित उठेशा का पाव पानना चाहिए वर्ध उनकी कराजीरियों के प्रति करणा। मिश्रित उठेशा का पाव पानना चाहिए वर्ध उनकी प्रत्यों के प्रति कर्म महरी पुरुकों के के प्रत्यंक पान पाने प्रति है। उनके शिवा कराजीरियों के प्रति कर्म महरी पुरुकों के के प्रत्यंक पान पाने प्रति है। उनके शिवा कराजीरियों के प्रति कर्म मिश्रित कराजीरियों के प्रति कराजीरियों के प्रति कराजीरियों के प्रति क्या पान सामाध्य साम में प्रति कराजीरियों के प्रति के प्रति के प्रति कराजीरियों के प्रति कराजीरियों के प्रति क्या कराजीरियों के प्रति के प्रति कराजीरियों कराजीरियों के प्रति कराजीरियों के प्रति कराजीरियों कराजीरियों के प्रति कराजीरियों कराजीरियों के प्रति कराजीरियों क

एक हिए हैं — बुद्धि के यैर - हिण्डू वंती कोई वोद्धिक अवधारणा अभी तक स्वारा (का गर तो अनम्भव है। हम प्रमुमकानो, हैसाइयो आदि को विशिष्ट सम्प्रयाय तो मान नको है, उरावू अपने से निनात किया विशेष्ठे मानव-सुद्ध नहीं नात सकते। किसी भी हिण्डू विचार में इसका कोई आधार नहीं है। इसरो और, मुनवमानो जोग ईसाइयों के अभी के तेवा-अश्रुव यह मानने की देवार ही न होंगं कि वे भीतों, वैज्यावों, तिमायतों, रामनिहंगों, कवारियायों, देवानियों, सहपियों में, कव्याव्यों, दिमायतों, रामनिहंगों, कवारियायों, देवानियों, सहपियों अपार्वियों सियों, जेती, वैद्धी, सत्वनायियों आदि-आदि की तरह भारतीय समाज के ही स्वामाविक अप के रूप में विकिट्ट मध्यदाय हैं। वे ता अपने को सिव्हुख अत्वत्त, विशिष्ट सम्प्रयाय साने कांने पर वत देते हैं, क्योंकि पत्रेक प्रमेश के स्वर्ध कर हो। पर भारतीय परभारता तो आतं के स्वर्द कर के स्वर्ध कर हो। पर भारतीय परभारता तो आतं के स्वर्द पर विकर्ष कर हो। क्यों या परभारतीय परभारता तो आतं के स्वर्द पर वाहरे हैं, स्वर्धिक स्वर्द कर से स्वर्द पर स्वर्द हो। हो से पार भारतीय परभारता तो आतं के स्वर्द पर वाहरे हैं, सुर्धिक से स्वर्द पर सा तो हो। तो आहिर हैं, पृत्रिकरों

१३८ जन्म-भूमि विवाद

बहुत आएंगो। हिन्दू बुढि इसका क्या समाधान खोलेगी। ये सव अड़े सवास हैं और बड़ी चुनोतियाँ हैं। हिन्दू बीढिको को इनसे जूसना हागा और इनका समाधान सोधना होया।

#### अयोध्या की ओर उमड्ता सैलाव

जो रच लालकृष्ण आढवणी ने सोमनाय से णुरू किया, उसकी स्वीकार्यता का वायरा यकीनन बढ जाता यदि उस पर आडवाणी की अयन-अगल मुतायमाँगई यादव, क्रामीराम, महेल्लामह टिकेंज और कच्यानिम भी खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते । पठवा नगा शेवायत के अतावा गेरिज पाटीग, क्रीना हेल्ला होते होते पठवा नगा शेवायत के अतावा गेरिज पाटीग, क्रीना हेल्ला होते, राजीव गाँधी और विश्वनाय प्रताप सिंह भी अगर विभिन्न राजानी केन्द्रों में इसकी आवष्यत के लिए खड़े होते तो यकीनन पूरी मुहिम की शवक बदल जाती। अगर रच के आस-मास आ जुड़ने वाले लोगों के सैलाव में मिला और नी, बौद्दे आप की शक्त में गुणात्मक बदलाव आ जाता । ऐना नहीं हो प्याप्त, तो जाहिर है कि विश्व हैन्द्र परिवद इस प्रकारा एना नहीं हो पाया, तो जाहिर है कि विश्व हैन्द्र परिवद इस प्रकारा नान्योतन को सही मायनों में मुख्यदारा बनाने से मफल नहीं हो पाई और दूरी मुहिम भावरा की रप्याना अन गई। वर कम हमने आवीलन का महत्व खरम हो जाता है, और रप्याना अगर कर सोड़ के बाली या साम्प्रदाविकता की बढ़ाने वाली मान ती जाती चाहिए?

सक्षीनमें आडवाणों की रणवाणा के दौरान जगह-जगह पर उमड़ने वाला सैताब देश को तोड़ने के इरादे वे इकट्टा नहीं होता रहा है। खुद आडवाणों भी मानते हुंगे कि यह सेवाज उनके डिक्शों ने एड़ने वाली बोटो को तहह धारा भी मानते हुंगे कि यह सेवाज उनके डिक्शों ने एड़ने वाली बोटो को तहह धारा मही है। गुनावमीसह जोर लाजू वावव को भी पता है कि मचमा और सर्वा जारी को भी बोटने की जितनों भी राजनीति वे कर लें, पर उनके तमाय बीटरों के मन में अपोध्या के राम जन-पूर्णि मन्दिर नगति के अति उस्ताह है। काशीराम वेशक अपनी हुर जनत्वा की शुक्राण सवर्णी को सभाव्यक से उठकर वर्ष जाने के प्रमान पर शाहीत से करें, पर अगर वे राजनीति में हैं तो उन्हें भी राम विश्व के प्रमान सेवाज के निर्मा के निर्म के अपना अपने के स्वाध अपने आधार के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्म के निर्म के निर्मा के निर्म के निर्म के निर्म के निर्म के निर

बन्द किए हुए हैं। वह मैनाब अकेले सवणों का नहीं हो सकता नयोंकि सवणें अपने स्वभाव और संस्था के कारण सैनाब वनने या बनाने की समता नहीं रखते। यह एक हिन्दु सैनाब है निसे समझने की कीधिश करनी चाहिए।

प्रकाहन् तमाब है । इस समझन का काध्या करना चाहरा आयारी के पहल के नवीं से ही भारत को बेबने के दो नजिएना आम तो मों में प्रमारित किया जा रहा था जो स्पष्ट था पर भारत को एक निश्चित अनल देने के दरारे से उस पर अमक करने वालों को मख्या भारत में बढ़नी जा रही थी। उसके मुताबिक भारत एक हिन्दू देक है। आरत की एकना और उस्मित का मिबन में स्वता पर दिका है कि यहाँ हिन्दू कि ना जामक्क और । जानतिक भागी बनता है। इस विचारधार का निश्चित यत धाकि अगर हिन्दू की मामाजिक और राजनीतिक चेतना कामजोर नहीं होती नो यहाँ दृष्ट्या की मामाजिक और राजनीतिक चेतना कामजोर नहीं होती नो यहाँ दृष्ट्या की मामाजिक और राजनीतिक चेतना कामजोर नहीं होती नो यहाँ दृष्ट्या को मामाजिक और हमाजे के हमलों की तरह असक्तना का मुँद देखना पड़ा और सक्तना मिल जाने पर भी देख के मुमलमानों को बीचा है दिन्दू को एक उह करने, जैसे सामाजिक चेनना देश और सामाजिक प्राणी वनाने में जुद मई। परकाइ करने, जैसे सामाजिक चेनना देश और सामाजिक प्राणी वनाने में जुद मई। परकाइ करने, जैसे सामाजिक चेनना देश और सामाजिक प्राणी वस्ति का अर्थों में नहीं समझे गई थे, हमिल्ए इस विचारधारा से वह बीढिक प्रवास वहीं आ मही समझे गई थे, हमिल्ए इस विचारधारा से वह बीढिक प्रवास नहीं आ पाई

करने वाला मैलाव उन लोगो का है जिन पर इस विचारश्रारा का असर है। असर जितना कम-ज्यादा है, उनकी भागीदारी भी उसी द्विशी तक मुखर है। पर भागीदारी है। भारत को देखने का दूसरा नवस्था जन सोगो का था, जो देग को समाज-

रण पर आपको अवेल आडवाणी और उनकी पार्टी के लोग बैठे नजर आ रहे हैं, इसरा कोई नेता चाहकर भी उसके आसपाम नहीं फटक रहा, वहीं रथ का स्वागत

बाद और धर्मनिरपेक्षता औं में ढांचों में फिट करके देखना चाहते ये और आज तक देख रहे हैं। यह निवार-टेम्नोलॉबी भारत को बेंटा हुआ, सडी गली ब्राह्मण-प्यादस्था का प्रतोक और कई धर्मों, साहतियों राष्ट्रीयताओं का समम मानकर चलती भी। दुद्धिओं कितना समाजनिरपेक और निवारहण्या ही सकता है इसका नमूता भारत में मिला। यहाँ हिन्दुओं के बीच राजनीतिक चेतना जा रहीं थी, ये इस प्रतिया को साम्प्रदायिता बता रहें ये। हिन्दुओं को भारत की एकता स्था

की विन्ता सता रही थी, पर शुद्धिशीवी बार-बार यही वनाने को जतावले हो रहे थे कि भारत कभी एक नही रहा, हमेवा बंटा-बटा रहा है। हिन्दुओं के बीच सामाबिक गमता का दबंग देवों में पेंठ रहा था पर बुद्धिशीवी पुरानी सामाबिक व्यवस्था की दुहाई देकर उसे तोड़ ने यहा हो रहे थे। हिन्दू पुद को जता रहा था, वे इते साम्यदायिकता का प्रतीक बनावर मुसल्मानों की डरा रहे थे कि देखी यह हिन्दू पुर हो खस्म कर देशा।

अपोध्या-समर्प को इस परिश्वेष्य में देखें तो बया सामने झाता है? आम हिन्दु नहीं चाहता कि बाबरों मस्त्रिय हहाई जाए, बक्कि कही और से जाई उस पर दुर्ढि जीवियों ने मुसलमानों का न्यर्थम् ठेकेदार बनकर इस तरह का इंपरा र क्रिया कि हिन्दू इस मस्त्रिय को डहाँगा चाहते हैं और एक नक्की तक वैदाकर

वे मुमलमानो के पक्ष मे खडे होकर मदिर निर्माण को हिन्दू-पुक्लिम सद्भाव का प्रतीक बनान के बजाए दोनों के बीच सबर्प स्थली बनान लगे। बाकर हमलावर था, इससे कौन इनकार करेगा? उसके किसी अवशेष की हटाकर अगर हिन्दू अपनी महत्वाकाक्षाओं को राजनीतिक और राष्ट्रीय सदर्भ देना चाहते हैं और एक हमसावर की कारगुणारियों में मंशोधन चाहते हैं तो बुद्धिजीवी का फर्ज या कि वह मुसलमानो को इसके तमाम पक्ष समझाकर एक राष्ट्रीय सहमति और सहस्रहितत्व की भावना पैदा करता। पर यह तक जुटाने खब गया कि नावर हमसावर हो नहीं था, कि उसने मंदिर तोडा ही नहीं और यहाँ तक पूछा जाने लगा कि क्या प्रमाण है कि राम जन्म यही हुआ था ? मुस्लिम शासको ने इस देश में हजारों मंदिर तोड़े और जबरन धर्मान्तरण किया। भारत में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की भाग थी कि धर्मान्तरण के विश्व कानून बनाया जाए और सभी नहीं, बिल्क अयोध्या, मण्या और वाराणसी के सन्दिर उन्हें लीटा दिए जाए । देस म हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव और नह-अस्तित्व रहे, इसके लिए क्या यह वडी कीमत यी ? पर हिन्दू विरोध को अपनी बुद्धि शीविता का पर्यायवाची बना चुके बुद्धि-जीवियों की इतनी-सी बात समझ नहीं आई। वे हजारों मन्दिरों के ध्वम की इस मिथ्या तर्क से सही सावित करते रहे कि इस देश में मन्दिर तोडन की परम्परा रही है और वैष्णवों ने भी जैन मन्दिर तोड़े हैं। जहाँ-जहाँ हिन्दुओं का मुस्लिम धर्मन्तरण हुआ वहाँ-वहाँ ताली बजाई गई। अयोध्या-मयुरा-वाराणसी की माँग पर सीध-सीध हिन्द-विरोध में खड़े होकर उन्हें साम्प्रदायिक और देश तोहक कहा गया । सीमनाथ-अयोध्या रथ के साथ उमहते जनसमूद्र को और बुद्धिजीवियो की हिन्दू विरोधी प्रतिक्रिया को इस सदर्भ में समझना जरूरी है।

परिशास भी मामने है। जहीं अयोध्या के राम-जन्मेश्रीम मन्दिर को लेकर हिन्दू लगातार एकजुट और सकलाशील होता गया है वहीं बुद्धिजीवी ,नगातार अमेले पढ़ते गए हैं और अब तो उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है। पहले कहा गया कि वहाँ मन्दिर था हो नहीं। फिर कहा गया कि यहाँ मन्दिर-मस्त्रिद दोनों को हटाकर कोई राष्ट्रीय स्मारक बताया जाना चाहिए। फिर दिख्लों को समझाया गया कि बापका धर्म बहा उदार है, सहिष्णु है, एक मन्दिर वनने व वनने से क्या होता है, इसलिए मन्दिर वनने दिख्ला है हठ छोड़ दो। पावनाओं और राष्ट्रवादी महत्वाकाकाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले का हल व्यदासत से करवाने की पत्रवावनाओं को पत्रवावनाओं को पत्रवावना को स्वावना की स्वावना की स्वावना को स्वावना है। हास्यास्पद बनते हुए यह सीच दो यह कि कण-कण ये राम है, एक मन्दिर के लिए जिद कैसी? नवीनतम सीख दो वा रही है। रिया मन्दिर के लिए ऐसा हठ राम के परित्र की विषय हो थों से मेल नहीं बाता।

दिलचस्य है कि चुडिजीवियों ने हिन्दुओं के साथ सवाद करने की काफी कोशियों की, पर मुस्तमानों से साथ बंबा एक बार भी नहीं कर पाए हिन्दुओं के साथ भी उनका सवाद करना सनहें या कि वे उनकी आक्षाओं में कोई ताल में ही नहीं विठा पाए। इसीनिल ये उन्हें सारम्याधिक और देशतों के कहने का विक्रसतीयों भूख जूममंद करते रहें। चुडिजीवियों की रटीन भोच का नदीनतम सबूत तब मिना जब अयोध्या की और उसप्रेग मैनाव को समझने के बजाए वे झावदापी को अपना रूप गोवने की सींख छपनों से यो कहने से क्या हु है सिला करते वापा है मिना कर जाएगा, जो अमसी सरी के भारत का आपन-मिर्मण करने वापा है हिमा है हिम परिषय ने मिना सिला कर रखी है। इस सैलाव

विश्व हिन्दू परिपद ने सन्दिर निर्माण को घोषणा कर रखो है। इस सलाव को देखते हुए जाहिर है कि मन्द्रिय अनेवा। कवाग मुसलमान भी सन्द्रोंने कि मन्द्रिय कही ने सही और लं जाता देख के मान्यदायिक मन्द्रभाव के हिन में है। पर जार दमने साथ मध्या और वाराणधी के हरण जनमपूनि और विश्वनाय के मन्द्रियों के तारे में भी फैमना हो जाए तो भारत जनमदृत्रिय में हिन्दू-पुस्लिम सह-अस्तित्तक के बारे में इसकी भूमिका ऐतिहासिक होगी। अगर इस जन-जमार को साहकालिक मानने की पूज कर तिथा कर्याई या टुकडो में फैसने किए गए मी मन्द्र्यों किए उपरोधी जिसमें से इतिहास की अनदेखी करने वाली हमारी आत सीच पर से ही बार-जार पढ़ी हटेगा।

दूसरी बात हिन्दू समाजी को करनी है। सिक्त मन्दिरों का महारा लेकर अगर बार-बार हिन्दू समाजी का प्रतास किया गया थी अवतः वह जाइ और कम्पेनापड़ी हैं। जाएगा। बाज देख का हिन्दू मानत पूर्ण परिवर्तन चाहता है। पूर्ण परिवर्तन वया और कीर कीरा होगा चाहिए इस पर कार ठीक विसर्ण न हुआ तो पट उमार प्रतिपाती हो वकता है। आज के रण पर निर्कु भाजनाई बैठे हैं। कल को इस पर हिन्दु के गभी जाति-बन्द-जरागद्वीय नगी वा बैठा होगा ककरी है। यह ती ही हो सकता है। कि मनिय नहीं पर पर सिक्त वीट का मानता ही। यह सो कीरा हो सकता है जा करा में हिन्दु कहा हो। गिक्त मिटन सही, पर भागत हो। सिक्त वीट कामाना गही। अयोध्या की और उमहा यह सैनाव हिन्दु भी का है, बोटरों का

नहीं, जिसको सहत्वाकाकाओं और परिवर्तनकामना बसीम है। हिन्दू संपठन कभी इस असीमता का प्रतिक्ष नहीं बन पाए हैं। भारत के बुद्धिजीवियो की प्रासंगित इससे जुड़ी है कि इस दो बातो पर वे कैसा सोचते हैं अध्यक्षा सैनाव में इसके को साथ बहा से जाने की बाबिन होती है, और पीछे जमीन को उर्वेरा बनाने की भी।

### सच्ची बनाम छद्य धर्मेनिरपेक्षता

भीर से देखा जाए तो साज्यवायिकता और देश को कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई प्रमीमपरेशना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ यह स्पष्ट करना अकरी है कि राष्ट्रीय सोची सरकार के लोग भी कांग्रेसी विचारधारा का ही एक सब्दह है।

साम्प्रदासिकता और धर्म-निरपेक्ता क्या है, यह जानना जावस्यक हो जाता है। नोटे तीर से धर्म-निरपेक्ता का अधिप्राय सर्वधर्म सद्भाव की नीति से है अर्योत सभी धर्मावलियों की भावनाओं का, हिनों का समान तरसम परन्तु जैसे ही सिद्धान्त में असमानता आती है, साम्प्रदासिकता का प्रारम्भ हो जाता है। यह निश्चित है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को त्यावकर यह देश आगे बड़वा तो हुर, औतित भी नहीं रह मकता। परन्तु धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुत्वयक तर्म की नायज भावनाओं की कीमल पर अत्यस्व है और उनका एकिहत वोट वैंक है, हस सिद्धान्त पर भी हम राष्ट्र को आगे नहीं ते सा सकते।

आजांधी के बाद लुटिकरण के ऐसे अनेक उताहरण स्थापित हुए। परिवास-स्वस्य बहुसंबरक वर्ग की भावनाए आहत हुई, वरन्तु अपनी वारस्वित्त उदारां 'बसुधैब कुट्यक्तम्' के बाधोधून उसने इस वर उदादा महत्व न दिया। कानून की समांदा के बाद पर खाहुबानी अकरण, देवी की कीमद वर स्थिया अकरण और जगमीहन (प्रशासन) की कीमत पर कश्मीर में सुव्दिकरण के उदाहरण स्थापित हुए। अब खायद बहुसस्थक वर्ग को स्था कि रास-दम्मभूमि मसते पर उसकी प्रावसात्री की कीमत पर सुवि-दिकरण हो रहा है। तो हाल को उत्तेजना उनकी स्वामांविक परिणांत धार थी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं। पिहत धर्म-निरमेस्ताताथारी तस्यो का मह विचार है कि आडवाणी की रमयामा से ही यह सब कुछ हुता। पर वे वरा राम-अन्त्रभूमि मसने में लेकर वानित के इतिहास के पन्नी में झाककर देखें की यह किया जमर जमर का आएगा कि साम्प्रदासिकता तो इत देश की परिस्थितियों में ही गिहित है। फिर भंग ही आडवाणी था भारतीय जनत पार्टी हो या न हो, इनमें कोई फर्क नहीं पहला। हो; अपनादी के बाद इतमा अवश्य हुआ है कि अब तक के सत्ताधोंकों ने उसने-व्यक्ति होर के वार प्रसामक्रमिक के राजनीतिकरण" का भरपर प्रधान किया है और वे अपने इस -कुरिसत प्रयास में एक हुद तक सफल भी हुए हैं। बरना क्या कारण था कि विद्या सम्प्रदाय भी वाबरी मिस्टबर उनके द्वारा बाहने पर भी हिन्दू समुदाय की नहीं, होंदी गई। देश में व्याप्त यह नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, विकृत धर्मनिरपेक्षता, तुर्विटकरण की नीनि दन्ही सद्याधीओं द्वारा साम्ब्रदायिकता के राजनीतिकरण के प्रयास की उपज है।

नाम्यदायिक' मारतीय बनता पार्टी की राजधीति का परिणान है, यह दिवार दास्तविकता में परे हैं। जब-जब बहुसख्यक वर्ष ने किमी भी मच से अपनी भाषनाओं को प्रकट करने का प्रसास किया, अपनी जायज तत्त्वपर मांगी को एक नुह होकर उठाने का प्रयास किया, नव-जब रही मत्ताधीयों ने उस विवार को, उम मच की साम्ब्रवायिक करार दिया। किर भन्ने ही वह मच भारतीय प्रमता पार्टी का हो, विवव हिन्दू परिपद का हो या कोई भी अन्य हो। ऐहा करना हो में इन बिकुत धर्मिनएवेंबतावादी तत्वी के अस्तिरय की गारटी है। अल्पस्तक्षक को के इन्हस्त्रक वर्ष में सनावत्रपक रूप से आदिकत रखना, किर स्वय हो उनकी प्रसाद करना इन हो इन स्वय हो उनकी प्रसाद करना इन हो हो भी का हिस्सा है।

एक धर्मनिष्ठ हिन्दू वा मुखसमान होना साज्यवाधिकता नहीं है परणु जब अवने धर्म का निष्ठापूर्वक पानन करने की बनाय तथ्यों को नकारते हुए दूसरे की जरावना पद्धतियों, उसकी धानगए साहत करने को धर्म नहदूस के प्रति तथा मादवण्ड मानते हैं तो वह सामप्रवाधिकता हो जाती है। मौलाना मानाद एक मजहब परस्त मुससमान थे, सामप्रवाधिक नहीं। दूसरी और मुहम्मद जिल्ला एक मजहब परस्त मुससमान तो नहीं थे। परन्तु घोर साम्प्रवाधिक अवस्य थे। गौधी भी तो एक धर्मनिष्ठ हिन्दू थे। यहाँ तक कि भारत में पान-पान्य की स्थापना की करना उन्हों की थी। इसके लिए उन्होंने जीवन भर समर्थ भी किया। दो बचा वे मारचाधिक के ?

आज देश की परिस्थितियों का नकाजा है कि अदनसम्बन्ध समाज प्रवृपित, विकृत धर्मनिरपेक्षना को स्थायकर एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अपनाने का माह्म दिखाए। अपने पूर्वजों के भीरवपूर्ण अठीन की शान में स्थीकार करने समय हुने उनके द्वारा की गई गलितियों को भी स्वीकार करने का साहम दिखाना होगा। सासिकता गौरव का अतीक है तो बाबर द्वारा निमित एक विच को नकारने में स्था अने हैं?

भारत के मुसलमानों का कर्तव्य

मुनलमान बाब डरे हुए हैं। पचपन ताल ने जिस बाबरी मस्त्रिद में उन्होंने नमाज अदा नहीं की, उनकी बहुव ज्यादा फिक्र उन्हें नहीं है। १६४६ से जो

लेकिन असुरक्षित सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। ११४७ के बँडवारे के कारण, पाकिस्तान की शत्रुता के कारण और मध्ययुगीन इतिहास की अपनी समझ के कारण करोडो हिन्दू भी अपने को असुरक्षित पाते हैं। (करोडों सुन कर ज्यादा चिन्तित न हो, क्योकि दसियो करोड हिन्दू ऐसे हैं, जिन्हे बायद कोई असुरक्षा न क्षाज है, न पहले कभी रही। लेकिन भारत के बारे में कोई भी आकड़ा इकट्ठा की जिए, जैसे भारत में गजे लोगों की संख्या तो करोड आसानी से हो जाएंगे। क्या करें, देश ही इतना बड़ा है। इन हिन्दुओं में इतने लम्बे चौड़े हिन्दुस्तान के राज से कोई आत्म-निश्वाम पैदा नही हुआ। इन्हे इस बात से ज्यादा मतलब है कि बाबरी मस्त्रिद के ठीक नीने एक नमे राम मन्दिर का वर्म गृह वने ताकि हजारो टूटे हुए मन्दिरो का एक प्रनीकात्मक प्रायश्चित हो सके। और क्योंकि मामला राम का है, इपिलए राजीव गाँधी की शिलान्यास की इजाजत देनी पड़ती है, और विश्वनाथ प्रतापसिंह मस्जिद परिसर का राष्ट्रीयकरण करने वाला अध्यादेश निकालते हैं। मामला राम का है, और भाजपा सहयोग दल या, और हिन्दू-निन्दा के पुराने धर्म निरमेक्ष तकों से आजकल कोई प्रभावित नही होता, इसलिए न भाजपा को गैर-कानुनी घोषित किया जाता है, स राम रथयात्रा रर पावन्दी लगाई जानी है, न आडवाणी को हफ्तो तक गिरफ्नार किया जाता है, बित्क एक ऐसा समाधान खोजा जाता है, जो न राम के प्रतिकृत हो न मुमलमानो के।

इस माझेल को मुद्यारने में मुसलमानो का क्या योगदान हो सकता है, मान नीतियु सेवि हिन्दू इस बार ब्यादा जिंद पर चढे हुए हैं, तीकन मुसलमान क्या अपने डर की खोल से निकल उन्हें मनाने का ऐतिहासिक काम नहीं कर सकते?

महात्मा गाँधी ने भारत लीटकर अपने आन्दोलन की शुरुआत हिन्दुओं की

दुवजी रग की ष्ट्र कर नहीं, यिक गुसलमानों की दुबती रम की पकड़ कर की यी। पहले महायुद्ध में तुर्की की हार के बाद तुर्की में खिलाफत (अर्थात खनीफा का पद) खतम नहीं, के मारतीय मुमलमानों के लिए सन् १९१६ में मत्त्रीयक का पद) खतम नहीं, के मारतीय मुमलमानों के लिए सन् १९१६ में मत्त्रीयक विकास के तिया पत्ते के तिय दन्ते का का मारती के खिलाफत के तिवाद-नेता करें, तो इसका मतीजा यह हुआ कि स्वामी अद्धानन्य दिस्ती की जामा मिल्यद में मुसलमानों के बीच मायण देने तथे। क्या हुमारे हिन्दुस्तान में ऐसा एक दिम दुबारा नहीं आमा वाहिए, जब कोई सकरावार्य जामा मिल्यद में मायण दे सके को सो कोई मुल्किम एकतीर (अमृतसर के स्वर्ण मिल्यद की तरह) अयोध्या के नए राम मिल्यद की नीय रख सके।

यदि हिन्दुओं की आग्याओ बीर जनकी (या जनमें से कुछ की) सही या गलत अमुरसाओ को हमर्वों ने देखकर मुसलमान यह जवार और भव्य फैसला कर सकी कि वे बावरों मरिजय हिन्दुओं को सींप देंगे, तो दीसती सवी के हम नकों वर्षों में इक्त हम्में के हम नकों वर्षों में इक्त हम्में हम्में हम्में के इक्त हम हमें हम्में हमें हम हमें हम हम हमें कर वह सकता है और एक विलक्षण नया खुन इस उपमहांस्री की घमियों में बहुता खुक हो सकता है। गांडो इस अमीन पर जीतेगा, यह अब कि इस देश के हिन्दुओं का ही मही, बक्ति मुसलमानों का भी मिवत होना चाहिए, वयों कि साबिद अब्दुल गएकार खान और सबुल कलाम साबाद, बाँ क समारी और हकीम सबसत खाँ, जाकिर हुवैन और रही अहमर किवयई की दिरासत भारत के मुसलमानों की भी विरासत है।

करोड़ों मुसलमान होंगे, जो मन से सोबते होंगे कि ऐसा हो जाए, तो किवता बच्छा हों। मुख्य लोग तो सब बोल भी रहे हैं। जैसे बारे वह दिवस सिया नामकी के सकस मंद्रम के सकस मंद्रम के स्वार यह हमारी हो जाए कि हिन्दू लोग रेश्व हो कि अतर यह सामित हो जाए कि हिन्दू लोग रेश्व हो कि सह सामित हो जाए कि हिन्दू लोग रेश्व हो के यह मानते रहे हैं कि वहाँ भाव बाबरों मरिवड है, वही राम का जममन्यान था, तो हम स्वेच्छा से मरिवड हता सेंगे, वचल कि संबद से यह लानून पास हो आए कि मचूरा जीर बाराचती सी सरिवड से, वचल कि संबद से यह लानून पास हो आए कि मचूरा जीर बाराचती से सरिवड तो हो, जो रेश्व की सभी धार्मिक इसारतों की स्वार्थित कायम रखने का भारत सरकार वचन देती है। लातकृष्ण बादवाची में पिछले दिनों जब एक पुस्तक का सिमोचन इरिप्रधा इस्टरनेतानत केन्द्र में किया था, वच्छोंने भी कहा था कि स्वीर्थ से वस पर विदाय साम का स्वार्थात हो लात पास तह उन्होंने भी कहा था कि स्वीर्थ से वस पर विदाय साम का समाचीता हो जाना वाहिए।

ू इस अपीण का मतलब यह है कि भुसलमान भी हिन्दुओं को मानुक जरूरतें समझकर उनके साथ पुल बनाए । मसकन ब्राह्मकों के मामले से दरतंत्र विकेत इस बात का पक्ष से रहा था कि मुबनमान औरतों को इक मिले लेकिन ज इस समा कि इस कदम को देश के भुसनमान अपने निजी मामलों से राज्य का भयायह हस्त्रक्षेत्र मान रहे हैं, और बसत हो सही, एक मुबार उनके मन से इकट्टा हो रहा है, तो कियत ने राजीव गांधी के मुस्लिम पसंतक सा संबोधन का समर्थन किया।
मुस्लिम समाज सुधार से ज्यादा जरूरी उसने यह माना कि मुस्लमान यहाँ जपना
नागरिकता-बोध म को दें। सलमान रसती की किताब पर पावन्दी लगाई बाए,
यह स्वतन्त्र विवेक को गवारा नही था। निकल सारे मुसलमानों को नाराज करके
एक किताब पारत में विके, और फिर देंगे हो, जिनमें सैक्हों जानें जाएं, इस
धारो कीमत के लिए हम एक किताब के खातिर तैयार नहीं थे। तो मुस्लम
सर्वेदनाओं को समसे बगरे तो इस देख का काम ही बही बल सकता। लेकिन
हिन्दू संवेदनाओं को समझे वगर जो मुसलमना का काम नहीं थल सकता। हा स्वा को आब हमें रेखा किन करना होगा।

अब हमे देखना है कि समस्या के समाधान में अब तक कीत-कीन से विकल्प

प्रस्तुत हुए हैं---

जि ने नि वि वि के इतिहासकों ने अपनी विस्तृत व्याख्या के माध्यम से विवाद का हुन हूँव निकालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ''रामनन्मभूमि ने सी सीमा निरिष्त कर दि वा जाव और इसे राष्ट्रीय स्थारक पेथित कर दिया जाय।'' यह सार है कि यह मुस्लिम साम्यसीयक वृश्विक्ती को अनुसार नहीं है। सैय्यद बहासुई।न में तो इस अस्ताव को सभी समी का अपमान कहा है। जहीं मानसीबारी और मुस्लिम सम्प्रदासवारी एक साथ हो जाते हैं वहाँ यह स्थित उत्तमन हो जाते हैं। सेव्यत का साथ हो जाते हैं वहाँ यह स्थित उत्तमन हो जाती है।' सेकिन इससे प्रस्ताव निष्यस नहीं हो सकता जैसा कि एक्सर' का सत है।

"यदि हम उमर मस्त्रिद जेहमलन की चर्चां करें तो मुसलमानी के लिए बाबरी मस्त्रिद अर्घ विजय ही होगी जबकि हिन्दुओं के लिए यह एक भयानक परावय होगी। इसलिए ज० ने० वि० वि० के इतिहासकारों की अपने आपको

ही घोखा नहीं देना चाहिए"।"

एक सलोह यह वी गई कि कहाँ वाबरी मस्विद वनी हुई है इसे हिन्दुओं के सक्ति के दो रूप में पिरिणत कर दिया जाय और इस स्थान पर राम-अनमभूमि मिरिर के निर्माण की अनुमति दे दी जाय! बाबरी मस्विद को किमी अयर स्थान पर ठी के उसी प्रकार से जाया जाय जैंगे 'आबु सिन्देल' मस्दिर को मिर्फ में अस्थान हैंम के रास्ते से दूर जे जाया जाया जो। आपता के पाल भी ऐमी तक्तीक है। यह इमसे सिद्ध होता है कि ६०० वर्ष पुराना कुटावनी समस्वर मन्दिर (मिहबुबनगर आन्दाप्रप्रदेश) को इस स्थान से ६०० मी० दूर से जाया गया। इन

१. कोएनाई एत्नट —रामजन्मभूमि बनाम वावरी मस्त्रिव, हिन्दू मुस्लिम इन्द्र का विस्तृत अध्ययन।

इक्बाल अहमद, भा० ज॰ पा॰ उ॰ प्र॰ की कार्यकारिणी परिषद के एक

सदस्य ने घोषणा की है कि---

"राम हमारे पूर्वज ये और राममन्दिर का निर्माण हिन्दुओ और मुनलमानी वोनो का ही नैतिक दायित्व है।"

भारतीय मस्लिम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार से प्रार्थना की कि वैद्यानिक तरीको से बाबनी मस्जिद को हिन्दुओं को दे दिया जाय।

बौद्धमं गुरु दलाई लागा ने, इस स्थान को हिन्दुओ और मुसलमानो दोनो के लिए पूजा और नमाज के लिए प्रयोग करने का मन ब्यक्त किया।

परन्तु मुसलनान बाबरी मस्जिद में मूर्ति प्रतिस्थापन के लिए किसी भी श्यित में तैयार नहीं हैं, हां जो छुट वे हिन्दुओं को देना चाहते हैं वह यह है कि

हिन्दू यदि चाहे तो बावरी मस्जिद के पास राम मन्दिर बना लें।

जहाँ तक न्यायिक निर्णय का प्रश्न है हिन्दुओं का मन है कि इस मामने में स्यायालय कोई निर्णय नहीं दे मकता। इस विचारधारा के समर्थन में हिन्दुओ द्वारा अनेकानेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं --

(1) राममन्दिर को बनाकर जो 'अपराध' सुधार किया जा रहा है यह इसके पहले भी सोमनाथ में वर्तमान कानून और गणतन्त्र के अस्तिस्व के समक्ष

कियाजाचुका है।

(11) वर्तमान कानुनो के प्रावधानों में हिन्दुओं के तीर्थस्थानों की रक्षा का कोई महत्व नहीं है। "यह तो तभी से सिद्ध हो गया था जब इलाहा-बाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश की एक पीठ ने झगडे पर यह निर्णय लिया था कि "ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले मे पुछ प्रश्नी को न्यायिक प्रक्रिया से हल करने में सदेह है।"

(m) बाबरी मस्त्रिद की न्यायिक स्थिति मुसलमानो और अप्रेजी शामको द्वारा स्थापित की गई थी जो हिन्दुओं के अधिकारों की जरा भी परवाह वही करते थे। जैंसा कि एल्सट् का गत है "प्रत्येक स्वतन्त्रता आन्दोलन विश्व में शक्ति ढाँचे को ही नहीं न्यायिक ढाँचे को भी प्रभावित करते रहे हैं। इस दृष्टि कोण से यह निष्कर्प निकरता है कि न्यायिक निर्णय तो सन १५२६ में उत्पन्न स्थिति पर ही अटल हैं। इस सस्कृति में न्याय स्पष्टः केवल पिछले अभिलेखो पर आधारित रहता है।

(nv) हिन्दु कानून की सरकना के अनुगार हिन्दुओं का यह एक वैधानिक मामला है। इस मामले में, भगवान राम की वैधानिक सम्पत्ति सन् १५२६ में छिन गई भी। और इस्सर्ट के अनुसार ईम्बर ही अपने मन्दिर का मालिक होता है और अब भगवान राम उस पर अपना अधिकार वापण मौग रहे हैं।

डॉ॰ गुद्ध के शब्दों में "हिन्दू कानून से देखता एक व्यक्तियता है, जो भूमि को कानूनी बिध्वार से अपने पाप रख सकता है ।" इस प्रकार वेदी या रामजन्म स्थान पर (हिन्दुओं का) पूर्ण मालिकाना अधिकार है।

इत्मद्काकहना है कि—

इलार का कहता है कि — "जिसा हि 'वैटितिक बस्ते अ शिंद के सम्बन्ध में हिन्दुओं ने अपना मोगदात दिया है, हिन्दुओं को भी दुर्भाग्यपूर्ण विवाद में आकाजनक परिणाम मिलते बाहिए। एक मैंनीपूर्ण उमवपकी निर्णय कि रायजन्ममूमि हिन्दुओं के लिए छोड दी जाम, हिन्दुओं के किए एक शिवामय पाठ यह होगा। और इससे मुख्यमानों को भी यह शिवाम मिली कि वे अपनी तहीय येथी की भावना को, अन्य समुदायों के लिए मधिक महस्त और पविज्ञा युक्त स्थान के लिए, स्थाप सकते हैं। इससे मुस्तमानों का अपना ही दिवाम उजागर होगा और यह शिवा भी मिलती कि वे भी दूसरों के लिए सम्मान रखते हैं।"

ज़िश कि इन्फा के विख्यात स्तम्भ लेखक, पत्रकार इन्द्रभीत का विचार है कि आज हमारा देश धर्म निरपेक्ष है क्योंकि यह। हिन्दुको का बहुमत है। "इस बहुतंद्रकर को इस्लाम में बदलते मिनदम ही अपना देश भी पाकिस्तान अपना बंग्यादेश की मीति एक इस्लामी गणतन्त्र हो बाएगा और इन अस्पस्त्रयको का, जो धर्म-निरपेक्षता की जोर-जोर से शपस लेते हैं कोई अस्तिर नही रह जाएगा।

जिला के द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त पर बहुतों को बाजा थी कि सारत हिन्दू राष्ट्र होगा। तेनिल हिन्दुनों में, जिनका यहाँ अव्यक्तिक बहुतत था, उदारतापूर्वक प्रारतीय मुस्तमानों को भूमिका को मुना दिया और योंघों और नेहरू की पुणी पुरानों नीतियों के जाधार पर दसे धर्म निरफ्तेश राज्य घोषिन कर दिया। अतः सभी विचार घाराएँ जल्पसच्यकों पर केन्द्रित हो गई। राष्ट्रीय नेताओं ने विचय के समाश पूर्व विभाजन के समय हिन्दु और मुस्तिम को दो नहीं एक सिद्ध करने का प्रयास दिया। अनायास हुनारों वर्षों से कुरता के विकार दने हिन्दुओं स भो कुछ आंगा की चिरणें आई। सेनिक विकार में हिन्दुओं की घगोस्यित की और हमान नहीं दिया। कही तक तो नई दिल्ली भी दस विवय में मोझे रही। आज भी पजाय के सम्बन्ध में निर्णय लेने में, जहाँ की ४६% जनता हिन्दू है, और जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में भी, वही स्थिति विख्यान है।"

"हिन्दुओ ने विभाजन के समय धर्म निर्पेसाता की मर्यादा रखी तो मुस्तिम तेवाओ को चाहिए चा कि वे उनके शासको द्वारा अधिमहीत विवादास्पर स्थानो का यमांशीम्र नियदारा करा दे। उदाहरणार्थ अयोध्या मे राम मन्दिर, कायो का विश्वनाय मन्दिर और मयुग का कृष्ण मन्दिर हिन्दुओं के पविच एवम् सम्माननीय स्थल रहे हैं जिलके बारे में किसी से पूछने की आवध्यकता हो नही है। इनके प्रति दोगो सम्प्रदायो (हिन्दू और मुस्तिम) का अग्रध स्नेह रहा है। लेकिन ऐसी स्थित उस्पन्न हो नहीं होगी चाहिए थी। येकिन यब-अब सध्यं की पश्चिमी आई रेस की धर्म निरंपेक्षना हर बार आडे आ गई। रामकृतमुमि विवाद एक ऐसी स्थित से पहुँच गया है जहां वे विस्कोटित ज्वाबामुखी अपूरणीय हानि का कारण वन मकता है।

"अयोध्या का राम मन्दिर मुसलमानो द्वारा स्वयमेव हिन्दुओ को दे देवा बाहिए और उन्हें अपनी मिरिजद को अन्यत्त कही से जाने के उत्तरसादिश्व का बहुन करना चाहिए। यह जोई नई बात नहीं है।" जैमा कि अदब दिवस के संदर्भ में इन्द्रेशित का कहान हि—"मिंने मंजदी सरकार के आमण्या में रियाद और जेदात की यान्या में रियाद और जेदात की यान्या में रियाद और जेदात की यान्या में हि—जहीं मिलिजदों को चाहे वे ऐनिशासिक हो या विवास, स्वानायन्त या गिराई गई हो हैं जिनमें कोई श्रादिक और जोता मान्यासक प्रधानना नहीं है। इसी प्रकार वहीं कथी में कोई भी दाखा नहीं राती। कई स्वाना नहीं है। इसी प्रकार वहीं कथी में कोई भी दाखा नहीं राती। कई स्वान्या नहीं है। अपने सामने की स्वान्य निष्का भी पुनियोजित एवस् आधुनिक और सुन्दर वनाने के लिए) दुनाने अनह ले जाया गया है।

मुसलमानों को हिन्दुओं को मनोदशा को समझना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्ष से हिन्दुओं के निर्मय का स्वायत करना चाहिए। विवाद जड़ी आ कर जब पागे हैं, वहाँ में सतुनित, सम्बन्ध और स्थामी समाधान तभी निकलेग, दब बहु दोनों पड़ों ने के अपनी विजय का एहसात दिवाए और किभी को पराहित होंने का दु:ब न मुदेवाए। ऐक्ष समाधान धारिक या आध्यायिक नेता ही दे सकते हैं। ऐसे नेताओं के विचारार्थ जन बस योगोदोग विधापीठ के आधार्थ अम्बिका प्रसाद ने एक सम्राय यह प्रस्तुत किया है:

एक: हिन्दुओं को विजय का एहगास दिलाने के लिए यह जरूरी है कि मुससमान उसे राम जन्मसूर्त मान हो। मुस्लिमों को फतह का एहसास दिलाने के सिस मूर्तियों बहों ने हटा की जायें तथा निकट ही प्रस्तावित सन्दिर मे रख दी जायें। मुस्लिद का होंचा बसो का स्वी बना रहें।

दो : उस डॉर्च को हिन्दुओं के ध्यान केन्द्र और मुस्लिमों की दवादतगाह के रूप में प्रयुक्त किया जाये। कबीर, गाँबी या किसी भी ध्यानयोगी की तरह नहाँ

हिन्दू श्रीराम की निर्गुण रूप में ध्यानोपासना कर सकते हैं, जब कि मुस्लिम अपने ढग से वहाँ नमाज या इवादन कर मकते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से दोनो धर्मानु-याइयों के लिए, आवश्यकता हो तो अलग-अलग समयावधि निश्चित की जा सकती है।

तीन मन्दिर निर्माण में हिन्दू-मुस्लिम दोनो धर्मों के कारसेवक और आर्थिक योगदान हो। इसके प्रतिदान के रूप 🖩 हिन्दुओ द्वारा संलग्न भूमि मे मन्दिर और सौरतृतिक केन्द्र के साथ 'राम-रहीम'बापैगम्बरी अस्पताल का निर्माण करायाऔर उसे बाबरी मस्त्रिद ट्रस्टको सौंपा जासकता है। तब यह पूरा परिसर न नेवल एक श्रामिक वरिक शाध्यात्मिक, राष्ट्रीय और साँस्कृतिक केन्द्र वन नायेगा और दोनो धर्मों के लोगो को शाश्वत विजय का एहसास दिलाता रहेगा।"

आज स्थिति यह है कि ६ दिसम्बर से शुरू कारमेवा कार्यक्रम भी सफल होने की उम्भीद नहीं है, अतः उसे सत्याग्रह और जैस भरो आन्दोलन का नाम दिया गया है। साफ है कि परिषद यह मान कर चल रही है कि उसकी माँग सरकार की मन्जुर नहीं होगी। श्वायालय से विश्व हिन्दू परिषद की कोई आशा नहीं है। परिषद का यह भी कहना है कि मामला जन विश्वास का है, अतः राम जन्मभूमि

विवाद का न्यायिक परीक्षण नहीं हो सक्ता। सरकार राजी नहीं।

ऐसी सूरत में दो ही रास्ते बचते हैं --(१) जोर-जवरदस्ती कर विवादग्रस्त भूबाद पर कब्जा कर लिया जाए और मन्दिर निर्माण गुरू कर दिया जाए। (२) मुसलमान समाज मे सधन काम किया जाए और उसे राजी किया जाए कि वह बाबरी मस्त्रिद को वहाँ से हटा दे । बहुला रास्ता व्यर्थ साबित हो चुका है । अट दूसरा रास्ता आजमाने के अलावा चारा नया है ? एक सुझाव और है :

"प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर का कहना है कि वे बाबरी मस्जिद-राम जन्ममूमि विवाद सुलक्षाने को अपना नम्बर एक काम मानते हैं और इसके लिए सबसे बात करेंगे। कर भी रहे हैं। यदि चन्द्रशेक्षर की मेहनत से समाधान निकल आता है तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा ? मुसलिम समुदाय और भाजपा के बीच जो ३६ का रिश्ता बन गया है, वह ती बनाही रहेगा। आज की सबसे कठिन चुनौती यही है कि इस रिश्ते को कैसे बदला जाए । भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल बादि हिन्द्वादी सन्स्थाएँ यदि मुसलमानों से सीधा संवाद करती हैं तो न केवल राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त होगा, बल्कि ये संस्थाएँ जिस भारत का स्वय्न देखती हैं, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा।

यह भी स्पष्ट है कि बाबरी यहिनद को हटाने का काम, जो भाजपा की माँग है, हिन्दुओं की और से नहीं हो कर मुसलमानों की ओर से हो, तो यह हिन्द

मुस्लिम रिश्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हिन्दू यह काम करेंगे, तो मुसलमानों के दिल में कमक बनी रह जाएगी। मुसलमान करेंगे, तो हिन्दू उनके प्रति कृतजता का अनुभव करेंगे और गर्म शेशी दिखाएँगे। लेकिन मुसलमान बाबरी मस्त्रिय को हटाने के तिए तभी तैयार होये, जब वे इस ओर में सचमुच आश्वस्त हो जाएँगे कि (१) यह सास्त्रवायिक सौहार्व के हित में अरूरी है। (२) इस अनुरोध के पीछे मुसनमानो के प्रति भाजपा की कोई दुर्भावना नहीं हैं। मुसलमानों में यह आवनस्ति पैदा करने के लिए जरूरी है कि भाजपा, विशव हिन्दू परिपद आदि के कार्यकर्ता मृश्लिम बस्तियों में काम करने के लिए समय निकालें, सुसलमानों के घरों में जाएँ तथा उन्हें अपने तकों में कायल करें। इस दिशा में हिन्दुओं के बीच काफी काम हो चुका है। जरूरत मुसलमानो को प्रबुद्ध करने की है। राजनीतिक दल होने के नाते भाजपाका यह एक राजनीतिक कर्लथ्य भी है। आखिर वह भारतीय जनता पार्टी है, हिन्दू जनता पार्टी नहीं।

भाजपा को यह महमूस करना चाहिए कि इस मुद्दे पर सिर्फ सुनलमानो की प्रतिनिधि सत्याओं से बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब्बल तो ऐसी सस्याएँ हैं हो नहीं, जो अभी मुसलमानो का प्रतिनिधिश्व करती हो । यदि उन्हें तात्वा हुए राज्या, जा मार्ज पुरातात्वा का त्यावादाव करणा हु। ने विच के प्रतिविधि मार्ज निया जाए, तो भी सिर्फ कुछ मीलविधी या साम्यो ही राजी करते से क्या होगा? ज्यादा के उत्योदा कह राजवीतिक की देवाजी होगी। सीदेवाजी हे मुससमान समाज के बिधारों को नई दिया नहीं दी जा सकती। उसमें आम मुससमान का रख और कठीर होगा। इसके विचारीत पदि व्यापक मुसलमान समाज ने काम किया गया और उसे 'बहुसक्यक हिन्दू समाज' की भावताओं से अवगत कराया गया. तो यह एक महरा सांस्कृतिक राजनीतिक काम होगा। इसके परिणाम भी स्वायी होगे। इतनी बडी सख्या मे हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के लजदीक आएँगे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा।

भाजपा को शिकायत रही है कि उसके अलावा सभी दलो ने मुक्लिम दुष्टि-करण किया है। भाजपा मुसलमान समाज से इसके खिलाफ भी काम कर सकती है। वह मुसलमानो को समझा सकती है कि किन तरह उन्हें बोट वैक बना दिया गया है तथा उनके अगुचित दुन्धिकरण के द्वारा जनका राजनीतिक गोषण क्यि। जा रहा है। आखिर मुगनमान दतने बेबक्रुक तो हैं नहीं कि बिस बात को भाजपा के नाची कार्यकर्ता बरसी से समझ रहे हैं, उसे बे न सनझ सकें।

फिर मस्लिम निजी कानून का भी सवाल है। भाजपा का कहना है कि सबके तिए समान सिवित कानून होना चाहिए। सिविधात का भी यही लादेश है। लेकिन समान सिविल कानून तथी लागू होना, जब मुसलमान समाज की ओर से उसकी मांग उठेगी। भाजपा को मुसलमान समाज मे यह मांग पैदा करने का

### १५२ जन्म-भूमि विवाद

पुरुषो का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।"

तींकत जब ने अपने कर्स्ट के सुक रहे हैं, तो यह काम भी उनके हिन्दू गुभ-चित्तवां को ही करना पड़ेगा। हो सकता है भाजपा को उस काम में बहुत कटिनाई आए। मुनलमान गर्द भार शादियां करने और 'तता के पटन ना तीन बार उच्चारण कर विवाह-चिच्छेद की सुविद्या से क्यों बचित होना चाहेंगे ? तेकिन बाहिर है कि चूंकि मुनलमान औरतों को चार शोहर रखने की छूट नहीं है और समाक हासिल करता बहुन कठिन हैं, बता वे मन-हो-मन इस कानृत के खिलाफ होंगी। अत भाजपा से सब हिन्दू परिषद खादि की महिना कार्यकांकों को सुलसाम कोरतों से मेवजोल बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपनी आवाज डुननर

करने के लिए घोरलाहित करना होगा । मुसलमान समाज के प्रबुढ और आधुनिक

भी उद्योग करना चाहिए। कायदे मे तो यह प्रबुद्ध मुसलमानों का कर्त्तव्य है।

## १०. संभावना : कुछ पटकथाएं

यदि विवाद का ऐसा स्यायो समाधान नहीं होता है तो प्रविष्य को लेकर कुछ सभावनाएँ मन में उभरती हैं। इनकी कुछ पटकथाएँ (निनेरियो) इस प्रकार होगी:

एकः अखिल इस्लामबाद से टक्कर

विषय को यह केताव नी दे रही थी कि इक्कीसकी खाताव्ही ये इस्कामी कट्टरपी
मुज्या ही विषय के सामने सबसे बनी बुनीती बनीते।
"अधिक इस्कामबाद के नजरिए की अपनी जामा पहनाने के लिए जो माझन
न्याहिए ये, अरब देखों से वे मिनने लगे। छण्यर नहीं, पाताल फोक्सर, बेतहाला
पेट्रो बातर अरब देखों से वे मिनने लगे। छण्यर नहीं, पाताल फोक्सर, बेतहाला
पेट्रो बातर अरब देखों के हाथ लगे। इसके लिए न उनको कुछ तर करना पड़ा
और न रिश्मा। इत देखों की सहसूमि के नीचे तेल निकल लाग और उनके नैकालने के लिए जन्य पश्चिमी देखों हारा विकसित वन और नकनेते स्वाम ने
जपस्यत हो गए। पहले लीविता ने इस्लामिक परमाणु बम बगाने के लिए बरबी
रूपों पानिस्मान और उसके वैज्ञानिकों को देने की पीरवार्थ कीर नहने स्वाम के अभेरिका और सीवियां का विवास छिड़ने के बाद वहीं करण स्टारे प्रदर्भ
क्या। पाकिस्तान परमाणु बम बना पाया है या नहीं और सीव बना पाया है
रत्या एक्सिमास कर पाएला कि नहीं, यह तो निक्य से नहीं कहा जा सकता। १५४ जन्म-भूमि विवाद

परन्तु अखिल इस्लामवाद द्वारा जनित जसगाववाद सथा आतकवाद रूपी 'इस्लामिक वम' का विस्फोट तो जगह-जबह हो रहा है।

अधिल दस्तामवाद के चलते जब देरान, सकती अरब तथा अन्य मुस्लिम कृहराविद्या में विश्वास रहने वाले देख, जिन-जिन देखों में मुसलमान रहते हैं उनके अनदस्त्री मामतों से दखल देना वरना अधिकार मान बैठे हैं, और उन देशों को अस्विर करने और वोड़ने के लिए अस्तामवादियों कोसल करना की सहायता पहुँचाने को हरू व वानिव बहुने में जरा भी सकीच नहीं करते। कुछ तो अरव देशों के नेताओं, सुल्वानों व अमीरों की महस्ताकासाओं के कारण, कुछ लाधिक स्वाधी के टकराय में उपले विवादों के कारण और कुछ राविक स्वाधी के कारण, अरब विवाद में उपले विवाद के कारण और कुछ राविक देशों में कि कारण, अरब विवाद कोर खोतकाब स्वाधी के कारण, अरब विवाद कोर खोतकाब स्वाधी के कारण, अरब विवाद कोर खोतकाब स्वाधी के कारण, अरब विवाद के कारण कर के लें हैं हो हैं, नहीं मों अलवाववाब और आतकाब स्वाधी में की खेत हो सुर्वी सुर्वी में अंग भी विकरण हुए बीरा इबसे सबसे बड़ी मुसिका पाकिस्तान की है, बधी कि प्रध्य एपिया में बह फल्ट लाइन देख माना आता है और उनकी श्री दर रहे अमेरिका और पविचयी यूरीप के देश।

पाकिस्तान और बौम्लादेव दोनो हो. अपने आपकी मुस्लिम देवा कहते हैं। पाकिस्तान में हिन्दू तो नाममात्र ही रह गए, निन्य से वे भी पलायन कर रहे हैं। बौम्लादेश से भी बहुत बड़ी सख्या में हिन्दू और बौद्ध निकल आए हैं। ओ हैं, उनको बराबर के नावरिक का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में अहमस्यों में कोई नागरिक अधिकार नहीं। मुहाजिए की बौस्ती दिन काद रहे हैं।

अफगानिस्तान की हुकुम का तक्या पलटने के लिए अमेरिका ने सैंसे ही पानिस्तान को अक्षमत मुजाहिशीन के लिए हिष्यार, पैवा और अम्य साधन दिए, बैंसे ही पाक में मुजाहिशीन के साय-साथ पंचाव के सिख्य नीजवानी और करमीर के पाक समर्थंक जवानी को हिष्यार, प्रीवाक और दूसरे साधन देने पुरूक कर सिए। जब भारत थे तथ्य दुनिया के सामने पजता है तो वह मारत के सिक्त कर रिए। जब भारत थे तथ्य दुनिया के सामने पजता है तो वह मारत को अस्पा तक्य के लिए दी जाने वाली प्रमाणित मदद से भी साफ इन्कार कर देता है और प्रतिक्रिया में और अधिक मदद देने वपता है। अब जब अक्यानिस्तान से स्थी फीजें वापत चली पंजी के सिक्त से मुजाहिसीन अक्यानियान से सरका हो तह जो स्था के स्था की त्यान समस्या का राजनीतिक कुल निकालने की सीची। परन्तु विल्लो के मार्ग छोका दूदा, इराक का इन्द्र अमेरिका और सऊदी अरब के साथ छिड़ गया। पानिस्तान की सेना के अध्या और राष्ट्रपति ने वेनजीर को चलता किया और मऊदी अरब से अमेरिका से तिता आ गई। फारस की खाड़ी में अमेरिका की सहामता मी पानिस्तान अधिम पंत्रच वाला देश वन कर बड़ा हो गया। अब किर अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा और साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा सी साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा और साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा और साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा और साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा और साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना के तथा दूपरो आधुनिक हिष्तारा और साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की नाम हिष्ता साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की तथा है स्था की स्था कर सकते साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की साधन उसके रास अमेरिका साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की नोतेना की साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की साधन उसके रास अमेरिका साधन उसके रास अमेरिका की नोतेना की साधन उसके रास अमेरिका से साधन उसके रास अमेरिका से साधन उसके की साधन उसके रास अमेरिका से साधन उसके साधन साधन से साधन साधन से साध

गए और उनके राष्ट्रपति इसहाक याँ ने कक्ष्मीर को पाकिस्तान में मिलाकर अपनी अधुरी कांति को पूरा करने की बात कह उाली।

मुस्लिम असनावनाद और जिल्ला इस्तामवाद का प्रहार विगेष रूप से तीन देवों को खेलना पडेवा। वे नीन देना है भारत, रूप और चीन। भारत में मुस्लिम आबादी करीब दस करोड है, रूम में मात-आठ करोड और करीब-करीब इतनी ही चीन में हैं।

अफगानिस्तान, तुर्की, इरान, चीन आदि देशों से घिर हुए तुर्कमेनिस्तान, अजरवेजान, उजवेकिस्तान, काकिरतान आदि क्या के रियन्तिकों में जहीं मुसलसानी का बहुमत है, एस से अलग होने से बात चन्न पढ़ी है। आर्मीनिया ने अपने आपने सारिक के रिराविक्त के विश्व है। सारिक के परिवाद के स्वतंत्र अपने आपने विश्व है। उन रिपिक के प्रतिक्र के रिराविक्त के ति रहि हर स्वतंत्र भी चीधित कर दिया है। उन रिपिक के प्रदेश सिक्त के प्रदेश के प्रतिक्र के स्वतंत्र के स्वतं

इसी सम्मादना के तहत् भारत में हिन्दुओं की घटती आश्रादी की भाजना नेता विजय कुमार मलहोत्रा रेखांकित करते हैं.

"भारत में हिन्दुओं हो जनसब्द्या का प्रतिवात निरन्तर कम होता जा रहा है। हुछ लोग इसे चिक्ना का विषय समझते हैं और कुछ इसके लिए चिन्ना करना मुख्ता समसते हैं। जो इसे चिक्ता का विषय नहीं ममझते ऐसे तीग जनसब्दा कम होने और जनसब्दा में प्रनिक्त कम होने के अन्यक्ष में हो समझते। इसाइक की जनसब्दा कम है, परंतु इसाइक में यहूदियों की जनक्या में प्रतिवात कभी कम नहीं होता और न होने देंते हैं। चीन म यदि एक दश्यत्ति की एक मन्तान का नियम है तो वह चीन के मुखलानों पर भी उमी प्रकार लानू होना है जैसे कि अप्यो पर। हम उस समय वपने देश के मुमलमानों की बढतीं जनसब्दा प्रतिवात पर चितित्त है।

भारत में भी सोकतन्त्र, सर्व-वर्ध-समझात, सहिष्णुता, उदारना, समानता, यह मत्र हमारी भीनवदाताएं तत तक सुरस्तित हैं, जब तक हिन्दुओं का [ब्रहुत्तत हस्त्र देश में हैं। एक बार सुस्ताभानें का बहुतत किसी देश में हो जाए तो उस देश में यह विविद्यालाएं समाप्त हो जाती हैं और गैर-मुस्सिम नमण्य स्थित को एहुँव में यह विविद्यालाएं समाप्त हो जाती हैं और गैर-मुस्सिम नमण्य स्थित को एहुँव

## र् ५६ जन्म-भूमि विवाद

इसके विपरीत उसी अनुपात से मुसत्रमानों की आबादी होनी चाहिए थी इ.५.७७ करोड । परन्तु १६८१ में उनकी आबादी तीनो देशो मे इस प्रकार थी :

भारत ६.०० करोड

(अनुयानतः असम की जनसंख्या सम्मिलित करके)

पानिस्तान ८.१५ करोड़ बौत्वाडेश ७.७४ करोड़

बुल २३,६६ करोड

यानी इन पंचास वर्षों में इस सेंच में हिन्दुओं की आवादी जहाँ दुगनी से कुछ अधिन हुई है वहाँ मुसलमानों की आवादी तिगृती से कुछ अधिक हो गई है।

## दो : हिन्दू धर्म की दिग्विजय

इसकी विसोम अववा समानान्तर पटकंपा की यीम यह है कि अन्तिम विजय हिन्दू बर्म और भारतीय संस्कृति को ही होगी। फिछले दिनों विश्व हिन्दू परिवर ने एक वजक प्रकाशित किया है जिसका वीर्षक है 'भारत का समय था रहा है।'

इस पत्रक में विख्यात स्पेनी भविष्य बक्ता नांस्त्रेटेनस की भारत, इन्लाम तथा इसाइयत से सम्बन्धित भविष्यवाणियों को वडी गम्भोरता से उद्धृत किया गया है।

क्षेत्र तीन्द्रेशेनस की भविष्यवाणियों को पूरी दुनिया में मभीरता से लिया जाता है। स्पोणि चार सो वर्षों के दौरान उनने से अधिकाम आस्वर्यवनक रूप से सस्य सिद्ध हुई हैं और मन्य-नम्य पर न-पिकाशों में चिंवत रही। जैसे १६ स्रमन्त १६६० की नाइस, फ्रांत की खेटलाइन पर ए० एफ जे असाचार-सस्या का यह समाचार दुनिया कर के अख्वारों से छवा।

#### दोसवीं सदी का अंतिम संघर्ष प० एशिया में

माइस, फास १६ अगस्त (ए.एफ.प्रे.)। फास के प्रसिद्ध ज्योतियों नीस्ट्रडेनस ने भार सो साल पहले यह शविष्यवाणी की भी कि बीसवी सदी का अतिम अन्तरीष्ट्रोग सचर्ष पश्चिमी एकिया गे शुरू होगा। नीस्ट्रडेमस की रचनाओं के एक विस्पेतक ने यह जानकारी देते हुए बनाया कि इस विश्वविद्यात प्राचीन ज्योतियों ने इस टुनिया में एक सम्बता के ही खत्म होने की भविष्यवाणी की भी।

उक्त विश्लेषक ज्यो बाल्यं कान्टबून ने १९६० वे एक अव्यक्षिक विश्व पुस्तक 'नोस्ट्रेडेमस : इतिहासचिद् बीर पविष्यवनता' तिवी थी जिसमे उन्होंने एक स्म्यूटर की मदद से उनकी भविष्याणियी को आधुनिक फासीसी मे अनुसद

क्याया।

नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों के विश्लेषक चार्ल्स फाँटबून ने यह नवीनतम टिप्पणी कुवैत पर इराकी आक्रमण के सन्दर्भ से की है।

नौस्टेडेमसकी एक भविष्यवाणी उल्लेखनीय है। मुसलमानों की ईसाई विरोधी जत्या इराक और सीरिया मे उद्वेशित होगा और वह ईसाई कानन को

अपना दृष्यन मानेगा।

नीस्ट्रेडेमस ने आगे कहा था 'इराकी लोग स्पेन के मित्र देशों के खिलाफ आक्रमण बोल देंगे जब कि वहाँ के लोग हर्पोल्लास में लिप्त होगे। अरद का नेता इम राजशाही के जिलाफ युद्ध घोषित कर देवा और चर्च की सत्ता पर समझी आक्रमण में बह द्वाराजायों हो जाएगी। ईरान में दस लाख से अधिक सैनिक इकट्ठे होकर सुर्की और मिश्र पर हमला बोल देंगे।

नौस्ट्रेडेमस ने कहाया कि अन्ततः जीत पश्चिम की होगी पर यह लड़ाई विभिन्त इलाको में २७ सालो तक चलेगी। यह लड़ाई फास में भी तीन साल

मात महीने तक चलेगी और इराक फास में लडाई हार बैठेगा।

नौस्ट्रेडमस ने यह भविष्यवाणी सन १६५५ में की थी। इस ज्योतियी ने यह भी कहा था कि जुलाई १६६६ में एक महान नेता का उदय होगा जबकि उसके पहले और बाद में लडाई जारी रहेगी । विश्लेषक काटबून के अनुसार नोस्टेडेमस ने दुनिया के खत्म होने की बात नहीं की थीं बल्कि कहा था कि बीसवी सदी के इस अन्तिम लडाई के बाद एक हजार नाल शान्तिपूर्ण रहेगा।

नौस्टेडेमस की अविष्यवाणी चौपदियो तथा काव्यमय चैली मे की गयी है। व्याख्याकारों ने उनके अपने-अपने हम से अर्थ लगाए हैं अत. उनके बारे में सी फीसदी निश्चित हो नहीं कहा जा सकता। फिर भी भविष्यवाणियों के अवतरण बि॰ हि॰ प॰ के प्रचार पत्रक से दिये गये हैं, उनका आशय यह दे कि

उपरोक्त विश्वनेता का उदय भारत में ही होगा। 'महासायर के नाम बाले धर्म (यानी हिन्दू) के अनुयायी उसके नेतृत्व में मगदित होकर इस्लाम पर धावा बोल देंगे। ईसाई आक्रमण से जर्जर मुस्लिम देशों की यहदियों (यानी इस्राइल) के सहयोग से वे रौद डार्लेंगे। इस लडाई में लाखों लोग मारे जायेंगे तथा इस्लाम का बेडा सदा-सदा के लिए गर्क हो जायेगा। मागर के नामवाला (हिन्दू) धर्म फैलकर विश्व धर्म बन जायेगा । आदि-आदि ।

इस भविष्यवाणी से चत्साहित हिन्दु पुनरत्थानवाद की लहर अपने आपको राम जन्म-मन्दिर निर्माण के प्रतीक से चरिताय होती देखती है। उसकी सान्यता है कि जब उग्नर बॉलन की दीवार के साथ भौतिकवादी यूरोप का साम्यवादी गढ . इह रहा था, तभी जन्मभूमि पर रामशिनान्यास हो रहा था। यह एक नाटकीय, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक घटना है, जो हिन्दु-धर्म के विश्व-धर्म या भावी मानवता के धर्म बनने का प्रारम्भ सुचित करती है।

## १६० जन्म-भूमि विवाद

लेकिन बृद्धिजीवी नौस्ट्रें डेमस की मनिष्यवाणी पर यह सवाल उठाते हैं, कि हिन्दू-मुस्लिम निर्णायक युद्ध हुआ तो उसमे अवश्य ही अणुबमी का प्रयोग होगा । यह नौस्ट्रेडेमस का ग्रुव नहीं, सर्वनाशी अणुबमो का ग्रुव है, जो किसी की विजयी नहीं बनाते। पाकिस्तान का इस्लामी अणुबम यदि दिल्ली पर मिरता है तो उसका प्रलयंकर विकिरण (फाल आउट) इस्लामाबाद तक पहुँचेगा और भारतीय अणवम पेशावर पर गिराये जाते हैं तो उनकी जहरीली राख दिल्ली की भी शमशान बना देगी। ऐसी हालत से कैमी-विश्रय और किसकी विजय ? अगुग्र ने निर्णायक युद्ध के विकल्प को सदा के लिए निरस्त कर दिया है।

किन्तु विजय का एक दूसरा रास्ता भी है। जिना छोटी रेखा की छए अपनी बड़ी रेखा खीच देना । जैसी रेखा, दूनिया का सबसे बड़ा और स्थिर शोकतात्रिक देश बनकर भारत ने खीची। जैसी बाँगला देश का युद्ध जीतकर और फिर उसे खुद-मुख्तार वन जाने के लिए छोडकर भारत ने खीची ! इस तीसरे सिनेरियों के अनुसार—हो सकता है कि नौस्टेडेमस की भविष्यवाणी के अनुरूप भावी बिग्दनेता के नेष्ट्रत में भारत ऐसी कोई वही रेखा खीवे । हो सकता है वह भावी नेता भारत की गरीबी के शिवधनुष्य को उठाकर तोड़ फेंके। फिर एक यूरोपीय महासव की तरह दक्षेत्र देशों का भय अकगानिस्तान और वर्धा के कोई दक्षेशियाई महासव बना दे और बापसी युद्धो की संभावनाओं को खत्म करके यह बड़ी रेखा

विभीषिका रूस और अमेरिका का शीतगुद्ध खत्म कर सकती है, आि क स्थितियों का दबाब यूरोप के एक समय के शत्रुराष्ट्रों को एकजुट कर सकता है, तो एशिया मे ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? यही भारत की सक्वी विश्व-विजय होगी। तब पूरा विश्व राम भी जन्मभूमि

खींच दे । ममव है, तब पाकिस्तान तीन चार स्वतंत्र मुल्को मे बँट जाये और स्वतंत्र कामीर एव खालिस्तान भी वजूद मे था जायें तथा सभी उस महासघ के देश बन जार्ये जिनकी मण्डी, रक्षा-व्यवस्था और विदेशनीति साझा हो । यदि अणुबमी की

अपोध्या होगी-ऐसी बस्ती-जहाँ युद्ध नहीं हो सकता और जो युद्ध से नहीं जीती जा सकती ! जहाँ दोनो ही प्रतियोगी पक्ष जीतते हैं, और विजय के तीर पर एक नई दिनया था जाते हैं !

## उभरता नव-हिंदुत्ववाद बनाम राष्ट्रवाद

जन्म-भूमि बनास वावरों मस्जिद विवाद को एक जाति या धर्म का दूसरी जाति या धर्मे के विश्व युद्ध नहीं सम्प्रमा चाहिए। अपने सारतत्व में यह एक आदमों के लिए युद्ध है। यह लादमें मनुष्य जाति के बीच आगामी गलाविद्यों में प्रतिपित्त होना है और भारत जिमका प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसे मन्य के लिए युद्ध है, जिसे उस अधकार और असन्य के विरुद्ध, यो इसे श्रीतने का प्रणास कर रहे हैं, अपनी प्रतिकार नापित करती है।

एक तटस्थ निरोक्षक को उन भिन्नियों को देवना चाहिए जो इस पुद के पीछे कार्य कर रही है, न कि इस या उन कररी परिस्थित या घटना को देवना चाहिए। हिंदू क्षप्रवा मुस्लिम जातियों को मृटियों और गलितयों ने देवना निर्पंक है, न्योंकि सब में ही कोई न कोई मृटि है और अभी अयानक गलिनों भी करते हैं। परस्तु बास्तव में देखना यह है कि इस युद्ध में दिस एश को उन्होंने अपनाया है।

 भयानक रूप से अध्ययतन कर देगी, और बहुत संभव है कि एक राष्ट्र व एक ज़ाति के रूप में जहाँ यह भारत की असफतता और विधटन का कारण वन जाये, वहीं समुचे विश्वयनान परिवार की विकलता एवं विषयत का कारण वन जाये, वहीं समुचे पुरुष प्रका है। अपने सब विचार या तो अवसव है, या ग्रीण महत्व रखते हैं। हिंदू पक्ष मानवीय मूल्यों को जंकर खड़ा हुआ है, यदापि वह भी प्राप्त अपने उक्क प्रसाद में पिर जाता है, जिए कि मुख्य प्राप्त करता है। परलु मुस्लिम पह आते रासती आवार के तिए एका हुत है। वह उन मानवीय मूल्यों के तिए एका हु, जो विश्वयेत हिया में यहाँ तक जांप वक वर्ष है। के तथा वसी स्वार्यों के तिए एका हु, जो विश्वयेत हिया में यहाँ तक जांप वक वर्ष हैं, कि वे राससी हो गये हैं।

मुस्तिम राष्ट्र न आपस में जाति से रहते हैं, न हुसरों को ग्राति से रहते देते हैं। मुक्तिस्त या तो बहां है ही नहीं या दुर्ग तर क्याहिज है। मारत में मुस्तिम पक्ष पितार तियोजन स्पिल्ता नियोजन स्पिल्ता नियोजन स्पिल्ता नियोजन स्पिल्ता नियोजन स्पिल्ता नियोजन स्पिल्ता नियोजन स्वात्त कर बेस्त कर प्रकार कर महा प्रकार कर महा प्रकार कर महा प्रकार कर मुख्य से दिखाते है। यह भारत के सोलत्त को सोलत्त और क्यापीर के चुनावों को चुनाव नहीं मानता और अपने निए आत्मिणिय की रट जयाता है। वह पत्रात्त में आत्मकाशी हिंता की आग, पद्राधान्त और नधील हप्यों के विष्यु पड़काने को बेहाद या मर्पयु का जानज अग मानता है। भारत के आस्पात्मिक सत्यों में उसे मानों सरोकार ही नहीं है, क्योंकि एकमान अपने ही गोधीवद सत्य को वह समूची दुनिया पर लाईने प्रोप्त समझता है।

इसीमिए हिंदू पत्र का श्रीराम जन्मभूमि निर्माण के लिए मधर्ष में, अपनी परदात्तत गातिमियता के विचारीत ठठ वाना, लालचीकपर राष्ट्रीय क्रवज महरूपते की जिंदू पक्रवम, और नि वहन मुस्तिमों की पुसर्वेदिया भीड पर अपनी तोषों का मुँह तान देना एक उचिव दिना में उठाया हुआ करदम वन चाता है और एक दिस्य प्रतीक्ष का महरद प्राप्त वर लेता है। उत्तके आत्मविदानों का उपित परिणाम होंगा, केसा कि इजरामती राष्ट्र के निर्माण में हुआ है। अब वह तुर्की-व-तुर्का जनाव देने की स्थिति में हैं। उसे नि सदेह इंग्वरी शनित का अनुग्रह थान्य है, अत वही विचेदता होगा।

अब देखना है कि किस तरह हिंदू पक्ष के नेताओं ने अपने-आपको ईश्वरीय शक्ति का साधन बनाया है।

विद्वामों के अनुसार ईसा पूर्व की पहुंची सदी के मध्य तक दार्शनिक अव-धारणाओं ना एक विजिञ्च पूर्वीभूत तरहण भारत में बन चूना था, ब्रिसने भारतीय सम्प्रता के ठाने-चाने को एक विशेष बहुरणी स्वरण दिया। इस सम्प्रता की विविष्टता थाँ विभिन्न विचारों की बहुत्तता, जिससे प्रनात्मवार से अनेकार्स-बार तक, आर्सिन ता, वे परम नाम्विकता तक अनेन परम्पर प्रमुखेंग्र विभिन्नताओं वाले मत-मतान्तर हिन्दुब्ब के भीतर यहुज समेकित थे। क्लासिको भारतीय समाज की यह शाराजांवारी वैचारिक उकरता उसके बहुस्तरीय सामाजिक डांचे में भी स्मट प्रतिविध्यत होती थी। यह सामाजिक डांचा यो तो चातुर्वेच्यं के सिद्धान्त पर दिला (आ या, और पेजे के आधार पर एक लिमक प्रश्यर में ममाज को चार जातियों में बांटवा था। पर कुल मित्रा कर यह पूरी वीदिक तथा मामाजिक ब्यवस्था गता, ममुना तथा अन्य भारतीय नदियों भी धार्टियों में विकासित उस प्रीट मेतिहर सस्कृति सं सीध जुड़ी थी। जिमका नैन्द्रीय और विशिष्ट गुण वा विकेटित पारतीतिक अर्थक्यक्रमा

विगाल आकार ने बावजूब इस समाज क हर घटक का अगना स्थानीय बरिन पा और उतनी प्राम्य रनाइजो की अपनी मारोजिन स्वतंत्रा थी। इसी वजह से इन पणना अमूर्त सामाक स्वतंत्रा का स्थानीय स्तर पर बडी बुसलता में मचानन हो पाना था।

गगभग सभी स्रोत इस धारणा को पुष्ट करने हैं कि मध्यकाल इस विकेष्टिन और स्दायन व्यवस्था में गहरे बदनाव ने आया । यहाँ हम मूलन इस बदनाव के बैचारित पहलुओ पर ही देष्टिपान करेंगे। इस दौर में जो सबने स्पष्ट बदलाव दृष्टिगोचर होता है, बह है एक नई अविनद्यारा का प्रादुर्भीव जो अनेक भारतीय भाषाओं में रचे जा रहे भिवत साहित्य से उद्युत हुई थी और एक बिलक्षण आख्यारिमक तथा सामाजिक गर्वत से जानप्रांत थी । इस पक्तिमार्गी उपामना का एक छोर हिन्दुत्व का मूल उदान दर्शन से जुड़ा था, तो द्मरा छोर स्थानीय ग्रामीण समाज द्वारा अरमे से पूजित सम्मानित स्थानीय देवताओं से। बस्तुन, आज भी भारतीय समाज के मर्स में हम अस्तित्ववादी हिन्दू दर्शन से जुड़ी भरित-धाराओं तथा उपासना पद्धनियों ना जो विविधरेगी बाहुल्य देखते हैं, उसना जन्म इसी क्षाल में हुआ था। यह धारा हिन्दुत्व के मूल स्वरूर के विपरीत कर्तई नहीं थी। यहाँ तक कि इस्लाम अब मध्यकालीन आरत के विभिन्त कीनों में जा पहुँचा, सो उसके ही कारण उसमें भी पूमी ही धनिकियाए हुई । इस्लाम में एक उदारमना मुफी मत का उद्भव हुआ। यह भतितमार्गीय उपामना पद्धतियों के मस्पर्ज में ही सभव हुआ था। उमें प्रकार हम दखने है कि सध्यकाल में सहज आदोतनों ने द्वारा भारतीय सध्यता के भीतर एक ऐसे सहित्य और करणासय समाज का गठन होता चला गया, जिसमे विभिन्न धार्मिक मनावलम्बी स्त्री-पुरप भी विना हिमान्मक टकराहटा के वडे आनन्द में समवेत रह मकते थे।

अझरहत्री और उन्नीसवी सदी भे उन्नीबेगबाद का सुवीटा लगाए आपु-निकता ने भारत में प्रवेश किया। वहीं में भुम् होती ह हमारी कामत्री। इस औपनिवीगक आधुनिकता के साथ राजनीतिक प्रमुसताबाद और वैज्ञातिक- तननी तो तथा व्याप्तिन वयोजन क्षमता ये तिपदा देशाई वर्षे भी भारत आया। भारतीय नैनित विजाराद्वारा के मवर्ष संरक्षणों की दृष्टि से परिचम ने पूर्व को परने ज्ञाने की परने कि निवस्त के रुप्तकों के प्रतिक्रम ने कि व्याप्त वार्तो, देते उत्तक वुस्त गामकीन टोस प्रति एक ही धर्मस्य पर आधारित एक व्याप्त वार्तो, देते उत्तक वुस्त गामकीन टोस मार एक ही धर्मस्य पर आधारित एक व्याप्तिन नेतिक नवरिया, कठोर अनुवामनात्मक वादर्शवार आदि, ने हिन्दू धर्म के कई दिताओं प्रवक्ताओं को काफी प्रभावित किया। प्रतस्तक ए ११वी सदी के उन मुद्यार अरोतानों ने बन्म निवा, जो अर्च साथकीन और ध्वतहारात । इक्टवों में दुसाई धर्म के तीर-तिकों से काफी हुद तक प्रस्ति दिवते थे।

प्रचार-प्रसार के लिए एक चुस्त सागठिनक प्रचार ढाँचा वनाने तथा हिन्दुख के माम पर एक जास ठाँस विचारक्षारा को आकार देने की संख्याएँ सामने आने सनी। ये बेटराएँ अभी हाल तक बहुत सफल होती न दिखती थी। हिन्दुख के प्रचार-प्रसार के निए ईसाइस्ता नैसे मुग्नैद प्रचार-प्रसार तत्र का गठन सम्ब न हो पता दरअसक हिन्दु कम्मवालं अपने केन्द्रीय चरित्र में जहा हुआ था।

हिन्दू जीवन वर्णन आध्यात्मिक विचारों के एक वार्मीनक धरातल से जुड़ा हुआ है। पवित्र और धपितन की जो विशिष्टि हिन्दू अवद्यारणाएँ इसे अनुप्राणिते करती रही है, वे भी मुलन अमूर्त भावनात्मक-अस्तित्यवादी अवधारणाएँ हैं, ठोन भीतिक आदेत या निमम नहीं, सामाजिक आचार-व्यवहार और मंगठन की जक्तरें पूर्त करने के लिए चर्णाव्यम व्यवस्था इस लंधीरों अमूर्तन को एक स्थानीय जातियत वाचा भर वे देशी थी, जिनके महा वह मंत्र में ममाज का दैनविन कार्य-घरापर चलता आना था।

में बिन आज एवं नए प्रकार के आधुनिक हिन्दुख का एक मुस्तैद सागठनिक प्रचार-प्रमार तत्र (जो इतने बरसो तक न बन पाया) बनता दिख रहा है।

इस 'नव-दुर्खवार' और राष्ट्रवाद के बढते समीकरण में मामना कैन्द्रीहत मत्ता और राजनीनि के गढ़ों में भी सट्द ही बुदता गया। भारत में दिल्कुन और राजनीति क दिन ए जुड़ार्ब को अतिरिश्त धार देने तथा है 'राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रचार माध्यमी का बहु जान, वो प्रिट तथा दृष्य-अध्य दोगो स्वरूपों में आज देन-भर में वियमान है। रामायन, महामारत और जब चाणवय के अस्यत नोकप्रिय धाराबाहिनों ने यह हिन्दुस्वयाद एय राष्ट्रवाद के ये सभीकरण पर-पर पहुँचाने का भार किता है।

इस तब के बहुते देश में वीने-कोने से फीने हिन्दुओं की एकरम हिन्दुस्य का हिमापसी बनाना आब हुए तरह सभव हो गया है। हमारे देवते-रेशते यह प्रत्रिया ऐसी गति पबट सकती है, इसवी कुछ दर्ष पहले तक बररान भी मही की दासकती थी। भाजपा की रख्याआ हुती हिन्दुल्ल मा आहुत भी या उत्तरी सफलना के पीछे यही कारण थे, निश्चय ही उस रयपाता के बृहतर सामाजिक परिशेश्य वे थे, त्रो हिन्दुत्व की नई अवधारणा को एकीकृत करने का माज्यम भी बनात जो गए हु।

राजनैतिक परिल्ह्य में राष्ट्रवाद और नवर्नहन्तुलवाद के इन निर्माणाधीन समीकरणो का हम कावेस और भाजमा के रिष्तों में प्रतिविध्यक देश मरुके हैं। कारोस देज की उस अनेकान्त्रवादी आसात की प्रतिनिधि ह, जिसमे नव समा जाने हैं। इसीनिर कहा जाता न्हा है कि कारोस कोई रादि नहीं, एक मच दे, जिस पर राजनीति नामक माडक फिट है, जिसकी मार्फत हरेक को आभी बात कहने और लोगों तक प्रदेशोंने का हक हैं। कहनेवानों के जवाब और व्यवहार पर निर्मर करता है कि उस सच को गरिया प्रदान करते हैं या कालिख, उसे स्वीकार्य वनाने है या अस्वीकार्य ।

द्व मामने में कावेस हिन्दुन का ही दूबरा नाम है, कुछ कर्क क बार । दोनों को नेकान्त वादी है। दोनों में एक लर्गान खी परिवद विवाधारा होने के बबार सब को समा, बहेन केने का वहमूत कुण है। दोनों को खरम करन की कीशियों की हुमा अवस्कता मिली है। हिन्दुल को बरम करने की कीशियों की हुमा अवस्कता मिली है। हिन्दुल को बरम करने की कीशियों है दि है और कावें म को बचारों में। पर अवशी अमिनवान को खोए बिना, नम्मा नाम बदनने का जाता उठा कर भी रोनों काव नक वने हुए है। मान लीजिय इस कार्य म खरन भी हो गई, जिसने मानियां गांधी को अनल अध्यक्ष बनान वालिय इस कार्य स्वाद कार्य प्रवाद कार्य कीशियों के प्रवाद किया प्रवाद कार्य की मिला कर कार्य कीशियों कार्य कार्य कार्य कार्य कीशियों कार्य में वा खरम भी नहीं हम करवी।

 राष्ट्र का नाम सेकर करना चाहती है। चूकि दोनो हिन्दू पार्टिया है, इसलिए दोनो रहेंगी। यह हो सकता है कि सत्ता में आने के लिए या सत्ता में आने के बाद कभी भाजपा का हो कार्य सकरण हो जाए। तब भाजपा नया नामरूप ग्रहण कर लेगी। भारत नामक देश में किसी भी ज्ञातन प्रणासी या शासक वर्ग की प्रजारजन करना है, तो जेरे अनेकानतथाद यानी हिन्दुल का सहारा लेना ही होगा और उसके स्वावसायिक और णुद्धतावादी दोनो रूप एक-दूधरे के पूरक के रूप में रहने ही बांने हैं।

कार्य स का भाषी रूप कँसा वनेगा, इसका सम्वन्ध इस बास स है कि आतन-विव्ववार्सन्ता के समुद्रतल से यह सतह पर कैसे आती है, आती भी है या नहीं। मार्स स स्वस्य होती है, तो वह अपने भीतर जन मोर्चा, सक्या, जनता वल, वाम पार्टिया रुभी को समा लेगी और जवाडी जेशा कोई अधिवेशन कर अपनी भनेकान्तवादी आत्मा को एक नया व्यावसायिक चीला पहना देगी। काग्नेस का अवेला विकल्प चूकि भाजपा है, इसलिए भाजपा का केन्द्र में सत्ता में आना इस बात पर निर्मेर करता है कि काग्नेस अपना मिष्य कैसा वना पाती है। पर इस बाद यह निर्मेर करता है कि काग्नेस अपना मिष्ट्य कैसा वना पाती है। पर इस सकते हैं भ उसे मनचाहा चोला पहना सकते हैं। का्नेस का हुंच भी हो, पर वाम पार्टियों ने खलर दिखा दिशा है कि उन्हें अब अपनी विकेट की मजदूती का भरोता गही रहा।

इसांतपु अब भाकपा और शाकपा जैसी पित्तवस्य पाटिया काग्ने सं के नजदीक जाने में निप्ता करती है, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? जाहिए है कि ये पाटिया उसके अनेकारनवादी रूप को अपनी विश्वारखार की पित्तवस्था के साथ का में काग्नेस की डीक कर रही है या कि वे भाजपा जागी हिल्लुल को (यानी जिसे में साग्नेस की डीक कर रही हैया कि वे भाजपा जागी हिल्लुल को (यानी जिसे में साग्नदाधिक कहक अपने हिल्लुल कहान का ऐतिहासिक परिचय बार-बार देती रहती है) हुकावका करने के लिए हतसकल्य है। पर ये दोनो उद्योगमाएँ निजनी घोषों है। स्वावन्ताधिक हिल्लुल की पुरोधा काग्नेस को पित्तवस्थ करने की फिराक में यही होंने वाता है कि युद भावपा और माक्या ही अपनी एकागी विवारधारा वा तन्त्र अवाता कहा हुआ पाएँगी। होगा, प्रवीपा, सोक दम, जनता पार्टी और जनता उसके स्वता है कि युद भावपा और माक्या ही अपनी एकागी विवारधारा वा तन्त्र अवाता हुआ करने के साथ हमारे देव के उद्देश्वर साम्या का स्वता पार्टी और को प्रवास हमें कि का प्रवास के साम प्रवास के का या का प्रवास के स्वता प्रवास के का या हमारे के स्वास हमें के स्वता प्रवास के साम प्रवस्त के साम प्रवास के साम प्रवास के स्वता अपनी एकागी विचारधार के मुक्त का प्रवास के स्वता अपने प्रवास विकार साम प्रवास के स्वता अपने साम प्रवास के स्वता अपने साम प्रवास के स्वता अपने साम प्रवास के साम प्रवास का साम प्रवास के स्वता अपने साम प्रवास का साम प्रवस्थ के साम प्रवास के साम प्रवास के साम प्रवास का साम प्रवास के साम प्रवास का साम प्रवास का साम प्रवास का साम प्रवास का साम प्रवस्थ के साम प्रवास का साम प्रवास का

की रक्षा यानी भाजपा के सर्वनाधा को अपना अकेला राष्ट्रीय कर्तव्य मान कर बिना धार की तलबार भाँच रही हैं। बार होती, तो काग्नेम को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर नृकी ये पांटियों नम्बूबिरीपाद या चतुरानन मिश्र की मार्फत काग्ने स के आपे पत्र मर्मपण नक्षी। दून दोने के पत्र मोहन धारिया के पत्र से एक ही कदम पीड़े या और दोनों करमी ये कालना खात नहीं था।

अब उसका यह फर्ज बनता है कि अयोध्या आदोलन को एक बडा राष्ट्र-ध्यामी भिन्न आदोलन बनाने की दिया में अब नई पहल करें।

बया भानपा को इस बार केन्द्र से सरकार बनाने के खिए लोगों से बोट समाना चाहिए या जर्बाक उन्तर पास आवस्यक डोट-आधार पहले से नहीं पा? हमारा कहना है कि उमें ऐमा अवस्य करना चाहिए या और वैसा कर पार्टी ने जबरदक्त राजनीतिक प्रतिभा कार परिष्य दिशा है। इसके कई साभ भाज्या की एक साथ हो गए हैं तो अन्यथा होने सजब नहीं थे। भाज्या के जम्मनाल पानी जनमध्य नाल से चली आ गड़ी अधिल भारतीय दृष्टि को पहली यार अखित मारतीय पैदान से उत्तरने ना मोता दिला और सता पाने को आकाशा पैदा हुई, जिसके बिना कोई भी राजनीतिक ग्रतिशा कराया होतो है। अपने प्रचण्ड मुनाब समियान में मार्फ्त आवाप को सार भारत से अमनी बात कहने का मौजा मिला औ उत्तरी पहले इस स्तर पर उसे नहीं मानवा था। इसमें उनाम पोट-आधार समैनन वहा है और इस बार पहली बार उसे करीय एक-चौथाई (आधीमक आकड़ों के बाधार पर लगामा २५ प्रतिशात) चोट मिने हैं। वसे सारे भारत से बाट और मोटे मिसी है और यह से र-मावयावाद के नाम पर स्कृत हो रही को स्पष्ट है कि अपर एक तरफ कामें स (बीर उसके वर्तमान और संभावित साथी) है तो दूसरी तरफ भाजपा है। कामें स असफ्त होती है तो लोग भाजपा को सरकार बमा देंगे। ऐसा पहले नहींथा। इस चुनाव क बाद ऐसा हुआ है तो इसनिए कि भाजपा में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए पूरे भारत मे औट मागा।

इस दृष्टि में प्राज्ञण के लिए यत चुनाव उपलब्धियों में भरा हुआ माना जाएगा। अब तक भावणा की छिष यह भी कि नह दूबरे दनों से साथ देने गठ- बहानें में एकर हो कफी सीटें पा तकती है, जबकि जनेंन, सिर्फ अपने नृत पड़ने पर बहु जुड़क जाती है। अब तक का उसका चुनावी रिकोर्ड भी ऐसा हो रहा। उसे सिर्फ दो बार चमकारी सफनता मिनी है। एक बार १६७० में, ६६ जोक-समा सीटों के रूप में जब उसने जनता पार्टी में अपने पूर्वरूप जयाँत जनतथ मध्यक के रूप में जुनाव लड़ा। दूसरी बार उसे ६४० के साथ बड़े गठवड़ों के रूप में १९६६ में सफतता तब मिती, जब उसने जनता वह के बाय बड़े गठवड़ों का हिस्सा बन चुनाव लड़ा। इसिर्फ इस बार अकेंसे सड़ने के उसके फैनले के बाद ऐसा कहतेबाले कम नहीं वे कि भावणा का पता बाफ हो जाएगा। पर अकेंसे सब सी-सबा सी सीटें पाकर भाजपा ने एक ठोस उपविद्य इन चुनावों में हासिक की है।

दूसरी उपनिध्य उत्तर प्रदेश में भावपा का चौबीस साल से चला बा रहा बनावस बदम हुआ है। १६५७ तक भावपा (वर्यात तव जनवाक) उत्तर प्रदेश में एक बडी ताकत थी और कांग्रे स तक एक सावण (वर्यात तव जनवाक) उत्तर प्रदेश में एक बडी ताकत थी और कांग्रे स तक एक सावण तिकल्य मानी जाती थी, जो गलत नहीं था। हालत यह थी कि जब कार्य स छोड़कर बाए चरण हिंदू ने प्रदेश में सिवर सरकार बनाई, वो सवमं बडा घटक होने के कारण जनसभ के रामप्रकाश मुद्ध को चरण विद्व है जपना उपमुख्यमंत्री बनाया। पर उनके बाद चरण हिंदू ने महंदे भारतीय कार्तित दल और किर आश्रतीय मोक दल वनकर वाितवादी राजनीति का मुख्यत किया तो जाति मराहमूख हिंदुल्य की राजनीति करनेवाल जनसभ की छुट्टी हो गई। लाख कोकिय करके भी जनसम/पाजपान तो किर कमी बट्टी पार्टी के रण में उपमर पाए और न ही कोई आदेशिक नेतृत्व जगार पाए। पर दन चुनाओं में भाजपाने वाला पत्र दिया है। उनके। के बत्त कार स की दिस्त रोधरे स्थान पर अनेन दिया है, बक्ति चरण सिंह के लोक दन (परकी) के नए उत्तराधिकारी विव प्रच विद्व-नीत जनता दन को जिसने रिष्ठले चुनायों के बाद प्रदेश में स्वराहत बनाई थी, दूसरे स्थान पर जाने को मजबूद कर रिया है। के स वे प्रदेश में स्थान पर आते को मजबूद कर रिया है।

तीसरी उपलब्धि - गुजरात की है। पश्चिम मास्त में भाजपा का वर्नस्व वव तक राजस्थान में रहा है तो महाराष्ट्र में भी उसकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही है। पर गुजरात की पहचान भाजपा-अदेश के रूप में नहीं रही। 'खाम' राजनीति करनेवाती कार्य स ने गुजरात में जनता पार्टी के क्यावा किसी की पूपने ही नहीं दिया। पिछते चुनावों के मान भाजपा क्षा मचक सत्ता राजनीति में गुजना शुरू हुआ और चोडे समय है। हाजपाड विचायशारा अभियान की मदद में भाजपा आज सोनस्त्रा सीय में ही प्रचण्ड विचायशारा अभियान की मदद में भाजपा आज सोनस्त्रा सीय में ही स्वर्ण हो हिसाब में नी गुजरात की स्वते वहीं पार्टी वनकर जमरी है।

दक्कत भाजपा का जोवा उपसन्धि-स्थल गृहा है। यानी कर्नाटक और आप्र में भाजपा रही जरूर है, पर निर्फ अपवहुन काटने के क्ल में। उसनी पहुंचान हिलीमापी या हुन में हर साहापट्ट में पहुंच हुन तक अनररार पार्टी के रूप में उसने है। पर उसे दक्कन की पार्टी कभी नहीं साना गया। पर इस बार भाजपा कर्नाटक में कार्य में कर्नोन विकरण के रूप में उसरी है तो आध्य में उसने कुछ सीटें जीती हैं। पर इन दोनों ही प्रदेशों में उसने जितने बोट लिए हैं, उससे उसनी इन प्रदेशों में कार्य त का जीवन विकल्प बनने की मान्यता अवले जुनावों तक ही ही पाएगी। कर्नाटक में तो भाजपा ने एक जीवाई से भी ज्यादा बोट प्राप्त किए हैं। इसके बाद भाजपा को हिल्दी भानत की बा उत्तर भारत की पार्टी कहना परानित मानसिकता के अलावा कुछ नहीं होगा।

भाविषा की पाववी उपलिध्य उन प्रश्ना को नेकर है वहां कभी उसके ताम-लंबा भी नहीं थे। केरल से वह पिछने कई साम से सिक्स है और अभी तक क्या लाख बोटो का ठोम आधार बना लंने के बान बूद वह हमें नोकस्या या विधान-सभा की मोटो में नही बदल पाई। पिष्म वायाल जनमध/माजपा के सत्यापक अध्यक ध्यानाममाल मुख्यों का गृह्यवेल रहा है और यही के जननभ नेता वेसमाद धोप पार्टी के बरसो तक अ०भा० अध्यक रहे हैं। इसके बावजू जनमध्य-भाजपा यहां कभी नहीं जनम पाए। अधम में भाजपा का असद बारपेटा की एकाध भोजसभा की में ही रहा है जहां कभी उसने फ्लास्ट्रीन अभी जहनद को मुनीती दी थी। इसके खाला वाकी पूर्वाचम में भाजपा निराकार रही है। धंबीसा और तिम्नानाड से उसका कोई साख काम नहीं रहा। पर रहा से भी प्रदेशों में, खालाकर केंदल, पिष्म बनात और डडीसा से, साजपा ने काफी बोट जिए हैं। केरल में तो उसे सतुवनकारी मानकर बाम मोर्चा अपनी बैकसल्य कर्द यार दिखाता रहता है अबिक प्रविक्त प्रविक्त केंद्र से उसकी बोट-मच्या यहाँ मीरिया और मीरी के दीव खबर व्यविष्य का नियम वर्ग हैं उसकी बोट-मच्या यहाँ मीरिया और

ये सभी उपलब्धियाँ भाजपा को एक नई अखिल भारतीय पार्टी का दर्जा टेटी है। यह दर्जा इन चुनावों के पहले भाजपा के पास नहीं था। जैसा कि इन चुनावों से पहले भी कहा जा रहा था कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी नी वने १७२ / जन्म-भूमि विवाद

वेलाग सावका भाजपा राजनीति में पहली बार हो रहा है, इसलिए यह निण्नय

ही एक महत्वपूर्ण घटना है।

नियाद, जबरी और वानरों में राम का जुहाव जितना उनके राजा चनने से पहले प्रकट हुआ है, उतना संभवत: राजा बनने के बाद नही। कम मे कम शंद्रक-

बध, सीता रवाग आदि के विवादग्रस्त साहित्यिक प्रसम तो यही सकेत देते है, कि

राजा बनने के बाद उन्हें धर्मसंकट क्षेत्रने पड़े थे। यदि उनकी जन्मस्थती से उत्पन्न आन्दोलन ने पिछडी जाति के एक सदस्य को राज्य का सर्वोच्च पद

दिलाया तो उसे उभरते 'नव-हिन्दुत्ववाद' का एक स्वस्य लक्षण मानना होगा।

# वी, पा. से पी. वी. तक

बिरुयात पत्रकार एव स्वतन्त्र चित्तक श्री निस्थित जैन के अनुसार—"राम मन्दिर का निर्माण एक प्रयोक्तास्त्रक विजय वा गकेल भर है, भानपा के नेना स्वय यह बात स्वीकार कर चुके हैं। सन्दिर निर्माण हो बातों का प्रयोक है। एक— बातर के आत्रमण और मन्दिर स्वयं के बाद उसी जबह मन्दिर नानाा उस अपनान का बदना हो, अपने हिन्दुओं को प्रतीकारमक विवय है। मन्दिर-निर्माण के बाद दिहास का एक पुराना अध्याय बन्द हो जाता है। दूसरा प्रनीक है भविष्य हो भीति का।

कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय वृष्टिकोण के विश्वार से पश्चिमी विचार या सकतानां ही बाधक है। मेरे विचार से पश्चारत विचाल को नक्ष्मिक ने हमारा कोई बारा नहीं है। वैज्ञानिक भावनां से ईमारावत वीर इस्लाम का विशोध मा, स्वीकि से लीना मज़त 'बन ख्यान्या' में विव्यास करते हैं। उन्होंने बिज्ञान जूनी जाज पड़तान का हामी है। प्ररोण में विज्ञान और आपुनिवना में ईसाइयत का जबर्रेस समर्थ हुआ, विज्ञान और इस्लाम का मचर्च तो जगजाहित है हुने। कीवानिक मान मंग्न प्रतो को वोजवीन कर सकता है। उन्होंने खाँत की तो कोई सीमा हैं। नहीं है। इस योज के लिए ईसाइयत और शल्याम तैयार नहीं है। हिन्दु समर्थ तो खुलेगन से विव्यास करती है। इस सम् की बुलियार है योग, जो पूरी तरह वैज्ञान के विश्वास नहींने के कारण आपुनिक सक्तीर में भी हमारा विज्ञान के विश्वास नहींने के कारण आपुनिक

विषयनाय प्रताप सिंह की सरकार का जन्मशूमि-विवाद की समस्या पर दोट्टा रख अपनाने के कारण पतन हुआ। विज्यनच्य प्रताप गढ़ मां गजीव की इदिया काग्रेम को देसाखी क्यांकर कड़्योंचेचर भारत की गजनीति के फिक्ट पुरुष को उन्होंने समझीता वार्ता और सद्भावनापूर्वक समस्या का समाधान निकानने का दात्रा किया। तब तब अयोध्या हत्वावाण्य (वरमकार) हो जुले की १ पा। उन्तायम सिंह, विश्वनाय प्रताप की छोड़कर चन्द्रवेखर के सम्य आ करे थे।

महाराष्ट्र के क्लानीन मुख्यमन्त्री शरद पवार और राबस्थान के भैरो सिंह श्रेष्टावस की पहल पर दोनों। पक्षों की वैठके हुईं। बैठक का परिणाम किसी समाधान के रूप से नहीं, बैठक न होने के रूप में निकला । दोनो पक्षों का नाध-साय बैठना बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया। इस 'महत्त्व' पर तत्काक्षीत केन्द्रीय गहराज्यमत्री मुबोध कान्त सहाय बार-बार बल देते रहे थे। किन्तु श्री भानुप्रताप गुक्त क अनुसार, परदे के पीछे सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर जो कार्य किया जा रहा था, वह ध्यान देने योग्य है। पक्ष मे वार्ता और परोक्ष में भिनरघात का दौर चला। गृह मत्रालय के अधिकारियों को सतो महामण्डलेश्वरों और शकराचारों के पास भेजा गया कि वे आदोलन से अलग हो जाए। सतो दे पृद्ध पड जाए सो आदोलन समाप्त हो जाए। यह नहा और कहलवाया गया कि विश्व हिन्दू परिषद्, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और श्रीराम कारनेवा समिति हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कुछ सतो ने आदोलन और परिषद विरोधी बन्तव्य भी दिलाए गए। चन्द्रशेखर की समाह में चन्द्रास्वामी देश के कोन-कोने में घुमे। धन बाटकर सतो का ईमान खरीदने का प्रयान किया। महर सत्राति पर प्रयाग में चन्द्रास्वामी ने नत सम्मेलन कराना चाहा, राजीव को आमनित किया । निमन्त्रण स्वीकार करके भी राजीव वहा नहीं गए । सतो ने सम्मेलन का ही नहीं, जो सत और महामण्डनेश्वर चन्द्रास्वामी के साथ जुडे उनका भी बहिष्कार किया। चन्द्रास्वामी की चाल विफल हुई। चन्द्रशेखर का मुखौटा भी उतर गया।

बन्द कमरे में सबॉब्ज न्यायानय से हिन्दुओं ने एक में राय दिवाने को पंग-कम की गई, कमरे के बाहर गत चार दगक से चल रहे मुक्दमं के निर्मय की प्रतीक्षा करने का अनुरोधे किया गया। प्रत्यायान्य में लम्बित नुनदमं इस सार सक्षेप यह है कि सरवार इस मायले को लम्बे समय तक नरहकाए रावनां चाहती है। यदि ऐमा न होता तो मुक्दमे के औष्विय के प्रारंभिक मुद्दे पर सर्वप्रयम निर्मय कराने के लिए उसके महाधियवता नहमत हुए होते। 'यूरे मामते का निर्मय पहले और प्रारंभिक मुद्दे पर विचार वाद में' की प्रतिया भी राजनीतिक सहित की ओर ही सनेत करती है।

पहले कहा जाना था कि बीराम जन्मभूमि का मामवा अयोध्या का न्यानीन सामना है। अयोध्या और फैनाबाद के जनमतिनिधि एवं क्शनीय सीम एक साम बैठकर इसकी मुनता की । यह सजाह राजीब जी भी भी भी और विन्यता प्रतार की भी। अब इसकी बात कीई नहीं करना। तब करने के कि अयोध्या की जनता राम आदोजन के विषद्ध है। यदि वह आदोजन के पक्ष में होती तो बन्मुनिस्टों और क्योधिकां के उम्मीदबारी की न जिलाती। जब जबिन बहा की जनता राम आरोजन के समर्थकों की जिला दिया तो ये सोग अपनी स्थानना की जनता राम आरोजन के समर्थकों की जिला दिया तो ये सोग अपनी स्थानना मपुरा और काशी की जनता का निर्णय भी कृष्ण और जिल्लभक्तों के दक्ष में गया है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का जनादेश राम मन्दिर के पक्ष में है। जिस जनता ने अपनी प्रमुक्ता सबद और विधान सभा को सौभी है, उसी जनता का आदेश हैं कि अयोध्या में उसी स्थान पर औराम लखा का मन्दिर बने, जिमें गाढे चार सी वर्ष पूर्व तोडकर मन्दिर के खम्बो पर बाबर के नाम पर मस्जिदमुना कुछ बनान का असम्बन प्रवास किया यथा मा।"

केन्द्र में पीरधी नरींबहराब के नेतृत्व में उका खरकार बनाने के बाद इसका समम्म पहला काम था महद में उपाहना म्यन (विशेष उगवध) विध्रमक वास करवाना। यह विध्रयक नाकसभा में २३ अयस्त को पेन गिया गया। इसकी मुख्य धाराए थी-

- १. (१) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम उपासना स्थल (विशेष उपब्रध) अधिनियम, १६६१ है।
  - (२) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
    - े । यह ११ जुलाई, १६६१ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
    - २ इस अधिनियम में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (क) 'मपरिवर्तन' के अनगंत, उसके व्यावरणिक रूप भेदो सहित, किसी भी प्रकार का परिवर्तन या लब्दीनी है,
- (ख) 'उपामना स्वल' में किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके तिसी अनुभाग का, चाहे वह जिस नाम से जात हो, कोई मन्दिर, मस्जिद, गुकद्वारा गिरजाघर,
- सठ या स्तेक घामिक उपासना का कोई अन्य स्थल अभिन्नेत है। ३ कोई भी व्यक्ति कियी ग्रामिक मध्ययाम या उसके किसी अनुमान से किसी उपासना स्थल का रशी ग्रामिक मध्ययाय के भित्तन अनुभात के या क्रियन ग्रामिक सम्प्रसाय ग्राभक किसी अनुभात के उपासना स्थल ये समरिकर्तन नहीं
- करेगा। ४ (१) यह घोषित कियाजाता है कि १५ अयस्त, १६४७ को विद्यमान उपामना म्पेनों का धार्मिक स्वरूप यैद्या ही बना रहेगा जैसावह उस दिन विद्यमान धा।
- (२) यदि इस अधिनयम ने प्रारम्भ पर, १५ अवस्त, १६४७ को नियमान निर्मी उपासना म्यल के धार्मिक स्वरूप के मार्गदिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के मध्य लम्बिन हे तो वह समान्य हो आएयी और इसे निर्मी मामले के बारे में कोई बाद, अपीन या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्यात

किमी न्यायालय, या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समझ नहीं होगी।

परन्तु यदि इस बाधार पर सस्थित या फाइल किया गया कोई बाद, अपीन या अन्य नार्यवाही के ऐसे स्थल के धार्मिक स्वरूप में १५ अपस्त १६४७ के गन्वात् सर्पारवर्तन हुआ है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर सम्वित है तो ऐसा बाद, अपीन या अन्य नार्यवाही इस प्रकार समाप्त नही होगी और ऐसे प्रयोक बाद, अपीन या अन्य कार्यवाही का निपदारा उपधारा (१) के उपराधी के अनुसार किया जाएगा।

(३) उपधारा (१) सौर उपघारा (२) की कोई क्षात निम्नलिखित को

लाग् नहीं होगी--

(क्) प्राचीन स्मारक तथा पुरातस्वीय स्थल और अवश्रेष अधिनियम १६५० या तत्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत उन्त उपश्रापणों में निविष्ट कोहैं उपासना स्थल को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या कीई पुरातस्वीय स्थल या अवश्रेष हैं।

- (छ) उपधारा (२) में निर्दिष्ट विश्वी मामले के बारे में कोई बाद, अपील या झ्या कार्यवाही जिसे इस आंधिनियस के प्रारम्भ के पूर्व कितो न्यायालय, अधिकरण या अंग्य प्राधिकारी द्वारा अन्तिम कप से निश्चित परितिधारित या नियदा दिया नया है।
- (ग) ऐसे क्सी मामले के बारे में कोई जिवाद जो पक्षकारों द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पूर्व आपस में तय हो गया है।
- (घ) ऐसे किसी स्थल का कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उपमित द्वारा किया गया है।
- (इ) ऐसे किनी स्थल का ऐसे झारफा के पूर्व किया गया कोई सपिवर्तन, जो तत्समय प्रवृत्त किभी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा विजत होने के कारण किमी न्यायावय, अधिकरण वा अन्य प्राधिकारी के समक्ष आधोपनीय नहीं है।
- ५. इस अधिनियम की कोई बाव उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम कम्मपूर्ति बावरी मस्लिद के एको बामान्यतया आत स्थान था उपासनी क्सल को और उथक स्थान या उपासनी स्थल से सम्बन्धिय किसी बाद, अपील या अन्य कार्यकाही पर लागू मही होगी।
- ६. (१) जो कोई घारा ३ के उपवधो का उल्लघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्गान से भी दण्डनीय होगा।

जब हिंदुत्ववादी अलीचको की नजरो में यह विधयक देश के "दूसरे

विभाजन की नीव डालने घाला था" उनके बतुवार—"इस विधेयक की अधिक-तर गर्ने हिन्दुओं के स्वाधिमान व अस्मिता पर बाधात है। मसलन अम्मू-कश्मीर राज्य को इस विधेयक की परिश्वित बाहर रखकर वहां के बहुतस्मक मुसलमानों की मंदिर तोड़ने की खुली छुट से बाहर रखकर वहां के बहुतस्मक मुसलमानों की मंदिर तोड़ने की खुली छुट से बाहर है। स्वर्धीय क्ष्मा का स्वाध से हह कि इस विधेयक द्वारा विश्व हिन्दु परिषद् की 'कुष्ण जन्म भूमि' व 'काशी विव्ववाप मन्दिर' की भाग को रफनाने की कीशिवा की गई है। जो भी व्यक्ति इसके उसर उनकी पुनर्थाप्ति के लिए आदीनन छेड़ेगा, उसे अपराधी मानकर सीन वर्ष के काराखाइ की सत्रा ही जाएगी।"

"इस विधेयक द्वारा हिन्दुओं के पूलभूत अधिकारों का हमन किया जा रहा है। यह रुदिवादी कट्टरपथी मुसलमानों के सम्मुख सरकार का आत्मसमर्पण है।

उल्लेखनीय है कि संक्षा सभा के आम चुनाव से पूर्व इवा वे घोषणा पत्र में इस तरह के विश्वेयक लाने की मुस्लिम लीग की माग वो शामिल किया गया था। कहा जा सकता है कि इका मुस्लिम लीग के आंग आत्मसम्पर्ण कर भने ही कुछ पोच मुस्लिम बोट प्राप्त करने की व्यवस्था करने से सफरा ही जाए, लेकिन इतना तय है कि इस विश्वेयक में विभाजन के लिए जिम्मेदार दूसने 'जिल्ला' का उदय होता।!"

विधेयक के समर्थन में हुए भाषणों में देश के उत्तर गड़का रहे किल्ही तभीर सतरों का हवाभा विधा गया। कागीर, पंजाब और अस्तर की परिस्थितियों को श्रेयते हुए इस विधेयक को चुनकाप पारित कर देने की आवायवता वार्ता गई। वेयते हुए इस विधेयक को चुनकाप पारित कर देने की आवायवता वार्ता गई। वेयत ही पारावता काम का माने के मन से अमुरका का भाग किराकर विवास उत्तरन दरें. साम्प्रदायिक समूत्र और राप्ट्रोम एकता तथा अवण्डता को बनाने के निष्ट इस विधेयक को रामवाण उत्तरन बना गया। भागवा के अतिरिक्त मभी दर्गों ने विधेयक के इस उद्देशों का मेजे थाया गया। भागवा के अतिरिक्त मभी दर्गों ने विधेयक के नेता श्री सोमनाथ बदर्गा करता विधा । मानक्षेयारी क्यूनित्य पार्टी के नेता श्री सोमनाथ बदर्गों इतना अधिक उत्साहित थे कि उन्होंन कहा कि इस विधेयक को तत्कान सर्वसमित में गरित कर दिया जाना चाहिए। गृहिलम लीग ने वैस कोई बहुत बड़ा मोर्च जीत विधा है। जनता दल और गर्दीय मोर्च के साहर बल्लियों उद्धलने ने दिस्ता में थे। काम सी सतुष्ट ये कि उन्होंने मुहिलम सी को दिस्ता गर्म पार्म के साहर बल्लियों उद्धलने विध्यान में थे। काम सी सतुष्ट ये कि उन्होंने मुहिलम सी को दिस्ता गर्म पार्म कर इस साहर बल्लियों उद्धलने वाल्य अप काम साहर साहर साहर्गों कर साहर साहर्गों के साहर बल्लियों उद्धलने काम काम साहर साहर्गों कर साहर्गों कर साहर्गों के साहर बल्लियों उद्धलने वाल्य काम काम साहर्गों कर साहर्गों कर साहर्गों के साहर्गों वाल्य काम काम साहर्गों काम की स्थान कर साहर्गों कर साहर्गों कर साहर्गों काम की स्थान काम काम साहर्गों कर साहर्गों काम की स्थान काम साहर्गों कर साहर्गों काम साहर्गों काम साहर्गों काम साहर्गों के साहर्गों काम साहर्गों काम साहर्गों काम साहर्गों काम साहर्गों काम साहर्गों के साहर्गों काम साहर्गों काम

इस विश्वयक्त के पीछे काम कर रहे राजनैतिक सेमें माँ मृत प्रवृत्ति भाजपा तथा मह हिंदुर्खाभाठ आलोचकों की जबर में है— "महल मासवा उत्तन्त करता और फिर उसका समाधान करने के लिए एक्जुट होंने का गोर मचनाना दोंग अखबदता को खतरा पैदा करके देशकी रक्षा करने के लिए महसीन का हाथ

#### १७८ / जन्म-भूमि विवाद

खतरों के लिए जिम्मेदार नेतृत्व और नीतियों को उन्हीं के कमी के कटघरे में खडा कर दे तो यह लेमा एकजुट होकर उस पर साम्प्रदायिक, सनुचित, दगाई असहिष्ण, नीतिहीन, दिशाविहीन और देश की एकता, अखण्डता की खतरा होने मा आरोप लगाकर उमे बदनाम करने लग जाता है।" धर्मस्यलो की १४ अगस्त, १६४७ की यथास्यित बनाए रखने बाला विधेयक क्यो लाया गया और श्रीराम जन्मभूमि को इस विधेयक की परिधि से बाहर क्यो रखा गया ? १५ अगस्त, १६४७ और १३ जुनाई १६६१ वे बीच हए समझौतो और न्याया त्यो के निर्णयो को यथावत बनाये रुपने की धारा क्यो जोड़ी गई ? भविष्य में तत्मम्बन्धी कोई विवाद उठाने के अधिकार को क्यी नक्षारा गया ? यदि यह कार्य साम्प्रवायिक सद्भाव निर्माण करने की सद्ग्रेरणा मे किया गया होता, यदि इसकी प्रेरणा सास्कृतिक एव राष्ट्रीय होती तो चिन्ता की कोई बात न होती । चिन्ता इसलिए है कि वह विधेयक इका, जनता दल, बाम-पीवयो और दसरे दलो की राजनीतिक विवेशता के कारण लाया गया। राजीव ने मुस्लिम लीग और जनता जल, राष्ट्रीय योची तथा वाममोर्चा के घटको ने अब्दुल्ला इटारियो की जतें मानकर मुस्लिम वोटो का सौदा न किया होता तो १५ अगस्त, १६४७ की यथास्थिति बनाए रखने की धारा वे अपने-अपने घोषणा पक्षों में शामिल न बरते। "इसका अर्थ है कि देश की एकता, अञ्चण्डता, साम्प्रदायिक सञ्चाव, दगा-मुक्त देश कठमुल्लो की किसी न किसी शर्त की मुलीपर टगा है। राष्ट्रीय अखडता के प्रति देश के अल्यमंध्यको अर्थात मुसलमानो की प्रतिबद्धता समतं है। यदि

उनहीं क्षर्ते मानी आएगी तो ही वे साम्प्रवाधिक सद्भाय और एवजन वाले समरस सास्कृतिक भारत राष्ट्र की सुस्थिर राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितिका आक्षासन देंगे अन्यया कि वो सन की नदी में दबीने रहने की परिस्थिति पैटा

वहाने का अनुरोध करना । पहले साप्रदायिकता और अल्पसस्याकता को बहावा देना, किर साप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए कुर्वानों देने का अह्नान करना। पहले अपनी राजनीतिक पुलिधा और सकलता के लिए अलगावादियों और आतकवादियों से गुन्त समझौता करना और बाद ये उस समझौत की भर्तों को अरने-अपने चुनाव घोषणा पत्रों में नीति और मिद्धान्त के रूप में शामिक करना, पहले देश को खायिक गुनामी और दिवालिएपन की बेसहारा हानत में हान देना, बाद में कई लेके का खीयिक बाताम और यदि कोई उनके हुए इरावें को भापकर देश के भविष्य का अनुमान लपाकर इस बेसे की कारपुंजारियों की सिन्देयान करने उसके सम्बद्ध की आगाह करे, इनकी भूतों को बताए, अतीत और आयत का करते रहेगे।

"यह विधेयक कागी विश्वनाय प्रनिद्ध और प्रयुत्ध वे श्रीकृष्ण जगमन्यात पर बनाए गए आक्रमण एव अपमान के स्थापक का स्थापिक अदान करने और उन पर मुगलमानों को कानूनी अधिकार देकर उननी युजी आपत करने के उद्देश्य से लया गरा। रामकी लोकसभा के चुनाव के पूर्व चनता थल, वामप्रध्येश और इन्दिरा काग्रे से के काथ सियो ने नामप्रधायिन तथा। मजहनी राजनीति करने वाल मुगलमान नेताओं को डाइस बधाया था कि राम जनमप्रीम नो उनके हाथ से गई किन्तु के यह वायदा करने हैं कि काग्री विश्वनाय और इण्ण जन्म स्थान के जिस भगा पर उनका अधिकार है, हर सम्भव प्रयास और व्यवस्था करके उसको उनके ही अधिकार में बनाए रखा जाएगा।"

पी । बी । नर्रामह राव के प्रधानमन्त्रित्व काल में हुई इस नुष्टीकरण की घटना पर बरमते हुए इस अलोकका ने बी । धी । पिंद के प्रधानमत्त्रित्व काल का का सनमती तेत्र : इस्मोदधाटन दिखा । यह एटना नत्त्र (त के ग्रामन के समय विण्यानाय प्रधान सिंह के प्रधानमत्रित्व में जारी विण् गए उन अध्यादित का है जिसके अलगते औरास जनमध्मि में के आन्यान की भूमि अधिगृहीत कर ती उने औरास जनमध्मि म्याम की सोया जाना था। यह अध्यादेश जारी ती हुआ किन्न अक्षतालिस पर्धने प्रदेश मान्य भी दे निया गया गया थे?

यह घटना प्रतिप्राण्डल के काणकों में वर्ष है। 'इस लखक' ने प्रतिप्राण्डल के की यह टिप्पणिया देखी थी। किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण है उन्नत मंत्री हारा बनावा गया भरा। अध्यादेश जानि करने ने पूर्व जनना दरा हे प्रतिप्राण्डल के अपने प्रधानमन्त्री से पूछा था कि नया उन्होंने मुस्तमागों से बात कर लो है ' क्या अब्दुल्ला दुवारी मं पूछ निया है ' क्या लखनऊ के अपी पिया जैसे मौनिदयों की गाय ले ली है ' क्या बावरी मौन्वर एकगन कमेटी बानों हा मन जान किया है क्या यह अध्यादेश जारी होने के पत्रवान्त की पिनियति के मभी पत्रों ने विचार क्या पह अध्यादेश आरी होने के पत्रवान्त की पिनियति के मभी पत्रों ने विचार किया प्रशास कार सेवा आरीरान करम मीना पर था। धीरान कार में वा अधीरान वा प्रशास कार सेवा अधीरान करम मीना पर था। धीरान कार में वा अधीरान वा या। विकाना प्रशास कि अधीरान करमें महिना से मीना पर मीना महास मीना पर मीना स्थास पढ़ के । और अधीरान कार मीना क्या मीना स्थास के किया है ' उस मान या सीना कर पढ़ है । और अधीरान कार मीना क्या मीना स्थास के किया है किया है किया है कि अधीराग । अधीरान कहा था (एं सबसे बात कर सी है। की किया के किया है किया है किया है मिना भी महमत है और अब्दुल्ला बुयारों भी।'

विद्यताथ प्रताप सिंह के इस आध्यामन ने पण्यात् मित्रमण्टन ने अध्यादेश को स्वीहृति प्रदान कर दी थी। राग्ट्रपति को रात में नीट से उटाकर अध्यादण वारी कराया गया। किन्तु टूसरे दिन ? दूसरे दिन हुआ यह कि प्रधानमंत्री भी विक्वनाथ प्रताप ने अपने सहयोगियों से सम्पर्क विया कि 'सिन्नस्टल वी

### १८० / जन्म-भूमि विवाद

आपात बैठक होती है, सभी उपस्थित मत्री बैठक में बा जाए।" बैठक प्रारम्भ हुई सो विज्ञनाथ प्रताप सिंह बोने "यह बघ्यादेश दावस लेना पढ़ेगा!"

'क्यो ?' सभी मत्रियों ने एन साम प्रश्न किया ।

्वया र सभा नाजपान एन चान जरना । चन्न विश्वनाथ प्रताप मिंह का मामूम किन्तु विवश उत्तरथा—'अब्दुल्ला बुखारी नहीं मान रहे हैं, अलो मिया भी मुकर गए हैं। उनको नाराज करके हम कोई

नहीं मान दहर, अना निया ना जुर र पर्यहा जिया गारी व करण हम काइ भी कार्य नहीं कर सकता 'जी तर वह अध्यादेश वायच हो गया चा एक हिन्दुस्वनिष्ठ की नजर में "यही वह प्रवृत्ति है जिसने देश को तोड़ने में मीगियों की मदद की, यही वह राजनीति है जिसने कमोर को पाहिस्तान की

हया का गुलाम बना रचा है। यहाँ वह मानिकवता है, जो पीक्तीभीत में मारे गए आतकवादियों में पक्ष में घरना देने का आधार प्रदान करती है, यहाँ वह राष्ट्रीय सकलता है जो राष्ट्र को मजहता और सम्प्रदायों में बादती है। यहाँ वह चतुराई है, जो श्रीराम जा प्राथक नियंग्र जो नहीं करती किन्तु श्रीराम आवीलन को साम्प्रदायिक बनाकर भारत से बाबरी वम को प्रोरासहन देकर, उसका पीयण भी करती है, उसकी नर्जी पर देवा को हिताहित भी परिमारित करती है।"

पी वी नरसिंद राव नरकार द्वारा पास कराये गये इस विधेयक की धिवाई करने हुए आलोबक आगे कहते हैं— "राजीव की दिन्दरा कार्यस की सरकार ने साम्ब्रदायिक तस्त्रों, लीगियों, समाववादी नयों, वामसायीं दलों और इस सबकी सिताकर वने 'धर्म निरोज वर्ष' के लहायों से एक बार पुन देश के माव-गाव तक माम्ब्रायिकता का बाव्द बिछान वा काम किया। गती-गली में देगे की जमीन जोन से। प्रयोक पुजा-स्थल नी विजायालपर वना दिया। इस खतरे का जलत्य इमी स्त्रोफ में गान दिसों किया जा चुका है। १६ आगरा, १६४७ की स्थित काग्य एकों के बहाने यदि भारत नियत कोई अग्रेण जार्जीचम और महारानी विवटारिया वी हटा दी गई प्रतिमाओं को लगाने का पुनः अनुरोध करते

ास्थात वांग्र रवन कर हार ने या आरा ग्या त्या क्या का जान अनुस आर महारानी विवदारिया की हटा दी गई प्रतिसादों को लगाने का पुतः अप जान अनुसे करा जाए तो उसका क्या उत्तर देंगे ने तमाणित सेंजुलरिस्ट ? १५ अगल, १६५७ के बाद भारत सरकार के पुत्रवींत मयालय ने जो मस्लिक हैं सिदों और मंद हिंड़ों को सीस दी जी जी? कर गुणकार एक विदेश कर मिर हैं, उतका क्या होना ? माना कि तोमनाथ मिर को इस विद्येयक की परिश्चित वाहर रखा गया है, किन्तु प्रीराम जन्ममीम की विवाद विवाद के कारण इसती सीमामो से बाहर रखा गया है, त्या गया है, त्या ने वाहर स्वादा रखा गया है, कर ने प्रीराम कंप्सुमीम की विवाद विवाद को परिश्च में बाहर रखा गया है, त्या ना है, वाहर स्वादा से कारण इसती सीमामो से बाहर रखा गया है, त्या ने स्वाद स्

है, किन्तु भीराम ज ममूमि को जिस विवशता के कारण इसनी सीमान्नो से बाहर रखा नवा है, तथा वह विवशता श्रेप पूजा स्थलों को भी विश्वेयक की सीमान से बाहर रखनाने के लिए प्रोत्साहित और उसेंजित नहीं करेंगी 7 जिस कारण श्रीराम जनममूमि ने जिन्न किन की विश्वेय बाहर रखा गया, कल वही कारण देश के कोनेकों में उत्पन्न किया जाने सभे तो इसका दायित्व क्रिसना होगा ? जो मुस्तिम तुरक्षिक एमान मिया जाने सभे तो इसका दायित्व क्रिसना हो आहत करता आ

रहा है, नया इस विधेयक के माध्यम से किया भवा कानूनी तुष्टीकरण यहा के हिंदुओं को इस बात के किए विवश नहीं करेगा कि वे इस कानून को रही कागज नेति तरह करने और टीकरी से गोंक दें? यदि देव के वहस्त ने नमाद क बहुनत को अस्वीकार कर दिया दो समद के सम्मान बोर के न्द्रीय आई नीम सत्ता का क्या होगा? ऐसी परिस्थितिया नया पैदा की जा रही हैं कि देश आत्विक अस्वित्य तो जा हो हैं कि देश आत्विक अस्वित्य ता हो जाए? साम्प्रदायिक राजनीति को अस्वी सत्ता को मूल पूरी वनाकर देंग की दश प्रविचल आवारी, अर्चात् यहा के राप्ट्रीय सत्ता के साम्प्रदायिक होने, यवहव और सम्प्रदाय का नदर्भ से मीच एस अभिदाय करने की परिस्थितिया पंचा करने क्या सवल, नीस्पर, ममस्म कार परस्वा मन्ता है?

"धर्मरूपमों के १५ अगस्त १६४० की यवास्थित मुर्पक्षेत करने वाला यह विधेयक भी इही राष्ट्रधानी साम्यवाधिक प्रयुक्ति और राजनीति ना विस्तार है। इस मिस्तार का विक्रेचण बहुत ही भयावह है। इस विधेयक ने देण ते १९ अगस्त, १६४० के आस पास वाली उस स्थिति में रहुवा दिया, जब देश यून में बुवा था, दगों के कारण लागों से पटा या और भारन के अभिन-अव्यव्ध भूगोंन को काटकर एक मजहबी मुस्लिम राष्ट्र की भीव इन्हीं नयाक्यित सेहुतरिस्टो हारा हिन्दू पुम्लिम सम्मया गुन्ताने और दशायुक्त भारत का निर्माण करने के लिए रखी गई थी। वहीं अध्याय युन बाता या है। वहीं आलेख पुन लिखा गया है तो वहीं दायारिकाम सामने आयो ।"

केंद्र की इवन सरकार ने वैधानिक मोर्चेवरी के तहन उक्त उपामना स्थल विधेयक पाम कराया तो इधर उनर प्रदेश की भाजपा सरकार राम जन्मभूमि के कपित विवादित डांचे से जुड़ी २ ७ एक्ट प्रूमि का अधियहण कर उसका तुर्की-ब तुर्की प्रचाव दिया। अधियहण कर तेने के साथ ही मान्यर निर्माण की एक साधा दूर हो गई। अब राम जनमपूमि न्यास जिलान्यास स्थल से निर्वाध गाँत से मन्यर निर्माण प्रारम्भ कर राहेच्या। इस सम्बादित खांचे को छोड़कर राम मन्दिर परिस्टर की यूरी भूमि या तो सरकार के कबने में है या राम जनमपूमि स्थास के कार्य से।

उत्तर प्रदेश के पूर्व गुरुवमन्त्री नारायण दत्त तिवारी के गुरुवमन्त्रित काल में रामकथा पार्क के नाम पर जन्मभूमि ने जुड़ी ४ = एकड भूमि का अधिग्रहण दिया गद्मा था। उस समय श्रीराम लना के सामने की २. = एकड भूमि का अधिग्रहण राजनीतिक कारणों के नहीं किया था। इस २ ७ एकड भूमि पर एक पृतिस नीनों नी स्थापना के बाद रामभक्त जनता को श्रीराम लना के दर्शन देतु भारी परेशानियों का सामना करना एड एग है। मुलायम के मुक्तमुनित्र कास में तो यह पुलिस चोती भी निरतुष मी ही गई थी। अब इस २७ एक मूमि ना गरकार द्वारा अधिवहण ने वाद पुलिस चौती नो हटाये जाने में कोई कटिनाई नहीं होगी। इस चौती में हेटार भूमि की राम जन्मभूमि न्यास की मींग्ले के बाद निर्माण नी प्रारम्भिक बाधाओं ना अन्त हो बाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार दिया किसी वैद्यानिक कठिनाई के ऐसा कर मकता है। बिधाहित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास नी सींग्ले की वैद्यारे पत्र हहीं है।

राम जनमुम्म में जुडे अन्य स्थानो — जहां दुकाने, यदिर आर्ड है— सभी
राम जनमुम्म न्यास के बक्के में पहले ही था जुड़े हैं। कथित विवादिन दार्ज के
समीप उसको बहिरी दीकार में सदी लीग दुकानी के स्वामियों ने उन्हें राम
जनम्म न्यास को सौप दिया है। अभिराम कवा मण्डल तो पहले ही राम जनभूम स्वाम के पान है। यही विकार हिन्दू परिषद की प्रवीनी सती है। साओ
गीपाल का मदिर, सकद मोचन हनुमान का मदिर, पाम-पड़ोस की झौपटिया अब
राम जनमुमि न्यास के नाम दर्जे हो गई है। इस प्रकार ससमग तारी मुमि पर
साम जनमुमि न्यास अपना वाचा कर सकती है। चूलि प्रवेस में रामभक्ती की
मात्रा सरकार है, यह भी मदिर निर्माण के प्रति उत्तुक है, इस्तितर सरकार
स्वतन वस्त्री वाली भूमि को राम जनम्मूर्य न्यास की सौपकर मन्दिर निर्माण का
मार्ग प्रवास कर देगी। सरकार ने जिन चार पूंचण्डो का अधिमदण किया है
उनका राज दक्ष वाला सक्त्या १३८, १६०, १७६ व १०६ है। सभी मूलण्ड अब
राम जनमार्म स्वास को देने की दीवारी चल दही है।

विषय हिन्दू परिषद् के महाभिष्य भी अजोत सिहल के लमुतार—प्रदेश मरकार का यह करमशही नगर पर उठाया गया सही करम है। जिस बडी सब्सा में पूरे देश से रामभवत जन्मभूमि के दर्शन के लिए आने संगे हैं, उनको दुष्टिगत रखते हुए इस भूमि के अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता भी।

प्रदेश सर्पणा के इस फैमले के प्रति नेन्द्र के विरोधी रखेए की मुख्यमन्त्री कह्याण मिंह ने चुनीनी थी। एक बयान में मुख्यमन्त्री ने कहा कि नैन्द्र सरकार की अयोध्या में संदिर निर्माण में नखल देने का विधिकार ही नहीं है क्योंकि वह राज्य के लिधकार लोग का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को भाजपा मरकार को जनावेग केवल याम संदिर के निर्माण की निए मिला है।

विहिए महासचिव थी अशोक सिहल ने कहा कि अयोध्या से मंदिर के मवाल पर उत्तर प्रदेश की भावणा सरकार वयशित होने के किए तीयार है। उन्होंने केंद्र को चेतावनी दो कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को वर्षांस्त करते से पहले गम मंदिर के सवाल पर गिरी पूर्व गरकारों का बी व्यान कर हो। वहीं ऐसान हों कि बावरी नेताओं को शुंग करने के जककर में ध्यानमन्त्री राव पूर्ण डंग के अम्तित्व भो ही दाव पर लगा हैं। इमिलए नेन्द्र हिन्दुओं के विरोध में कोई नदम
उठते में पहले कई सी बार सोचे (उन्होंने यह भी बहा कि अयोध्या की राम
ज्यामाम की एक इच असान भी मुलिम बनफ बोर्ट की नहीं है। विहिन मोहा
साँचद ने नेताओं को भी चेतावनी थी कि वे अपनी हुन्कनों में बाज आए और
अविवादित भूमि को विवादित बताने का बुम्साहस करें नथों कि नह भूमि शिलान्यास कें समय जनर प्रवेश की तलानीन इना सरकार ने अधिनादित भीपत की
थी। इका मरकार के समय भीपित अविवादित भूमि अब भाजपा के जासन में
विवादित कैसे हो भक्तों हैं

देवोत्याची एनादभी (१६ अबतुबर) के दिन अयोध्या में जिलात्यास स्थल के गाम आन्त्रम हुए स्ट्रास महत्त्वम की जिलाओं ने मन्दिर निर्माण का जयसीय कर दिया। यह यक जन शुनात्मा कार भेवकां की स्मृति में हुआ जो पिछले वर्ष केनेत्यानी एकादभी (३० अमृत्यः) व कात्त्वित पृथिमा (१ नयस्य) को रामकाल

हित शहीद हए थे।

20 अनत्वर १६:१ को 'मार्थ दिवस' भनाया गया। ठीक १२ वजकर ७ मिनट पर जिलान्यान स्थम पर प्रतिकासन कवजारोहण हुआ। राम जम्मूर्म मुक्ति यज समिति के अध्यक्ष गोरदा-मीठाधीक्वर यहत वर्षवानाय, राम जन्मभूमि मुक्ति यज समिति के अध्यक्ष गोरदा-मीठाधीक्वर यहत वर्षवानाय, राम जन्मभूमि भव्यं से के त्राव्यक्ष सहत नृत्यगोपाल दाल ने तीन भरवा पतानाए फर्ड्राकर इ० अन्दुबर १६१० को तीन प्रेयचा पतानाए फर्ड्राकर इ० अन्दुबर १६१० को तीन प्रयाच के गोर्थ की पहरान्त वाले राममत्वती व वजके सहसोगी राममन्त्रने के गोर्थ की पहरान्त वाले राममत्वती ३० अन्दुबर १६१० को दिवस दाव प्रवृत्यत का वित्र समय यह सब हो रहा था, राममन्त्रती ने शालो से आसू आए हुए थे। प्राय ऐसे सभी राममन्त्रों का गान्ता पर अग्नुबर १६१० को दिवस दाव फर्ड्यान थे। प्राय ऐसे सभी राममन्त्रों का गान्ता पर अग्नुबर १६१० को दिवस दाव प्रवृत्यत था। वित्र समय यह सब हो रहा था, राममन्त्रती ने शालो से साह पर त्र प्राय पर अग्नुबर १६१० को विवस दाव प्रवृत्यत था। प्रवृत्य साममन्त्रती का गान्ता पर अग्नुबर १६१० को विवस दानी दिवस वित्राच से आए थे। अग्नुवे साम्यान को परित्य स्थापन को प्रवित्य वित्राच साम अग्नुवर १६१० को वाले के मार्य रामम्बर्ग का आह्नान दोहराया— 'मिटर दनेगा और वही ने में ताल साम्यान को परव्य और क्राधार पर, त कि निसी भे दया और कुण पर। इसके गिए रिट्र समाज को एक्वड होने को आवस्यकता है।' प्राय सभी वनसाओं के विषारों के केंद्र में रास सरिद निर्माण को प्रतिवद्धता रही।

३० असन्दर को जोने दिवस या नायंत्रम सपत न हो सके—इसके तिए दिवद्रण निह, नुलासम बिह तथा जनके सम्बन्ध हारा उद्यक्ष पूरा प्रयान किया गया। अनाती नेता सिमगनत्रीत मिह गान का वायोच्या आने का नायांत्रम च अहायुद्दीन ती जनने साठ-गाउ द्यों कोचे दिवस को ब्यान ये रखनर की गर्ट। मान की गाजियाबाद से हुई विरस्तारों से बाबर समर्थक मुसलमानों के होसले परत हो गए। बाराबकी के रामसनेही घाट पर विवधक सिंह की गिरम्तारों ने उनके लने पर नमक का काम किया। इधर मुलायम सिंह व्यवत नगर में चुनाव के ब्यत्त हैं, फिर भी उनके अनन्य साथी मुन्तन खाने अपनी करामात दिया दी। २६ अक्नुतर को सख्य पुल पर सजपा के लगमर सी कार्यन्त आ उटे और अपोध्या प्रवेश के लिए उदाव थे। यह बही सख्य पुल है, जहा पिछले वर्ष २६-३० अक्नुवर को राममवतों का रिला बावा था। बहु भी प्रवेश का इच्छुक था। लेकिन मुलायम सिंह की शुन्ति कर सम्बन्ध में राम प्रवेश कर चार हो कथा देती है। इस बार सजपा के कार्यक्राओं को शुन्ति से से रो रोका ही, पुल पर हुजारों की ताहाद में राममवतों का जगावड़ा हो गया और अन्तत. संजपा कार्यकर्तीओं को शुन्ति सक्त साथ मार्यकर्ती की प्रवित्त ने से रोका ही, पुल पर हुजारों की ताहाद में राममकानों का जगावड़ा हो गया और अन्तत. संजपा कार्यकर्तीओं को शुन्ति की साथ मार्यकर्ती की प्रवित्त ने से रोका ही, पुल पर

के व्यवस्थित की अयोध्या के विवादित हाथे पर भगवा ध्वज लहराने व सादित की उत्तरी दीवार से की गई मामुकी तोइ-कोड ने वास्त्व के पामक्ष्ती की मिदि मिति की उत्तरी दीवार से की गई मामुकी तोइ-कोड ने वास्त्व के पामक्ष्ती की मिदि मिदि की विवाद के प्रति की की विवाद के प्रति की की विवाद के प्रति की की किल यह भी कही है कि इतिहास के भगवान व आस्पा के आगे अनुवादन की सीमा पाम कही है कि इतिहास के भगवान व आस्पा के आगे अनुवादन की सीमा पाम कही है कि इतिहास के भगवान व आस्पा के आगे अनुवादन की सीमा पाम है। है कि इतिहास के भगवान व आस्पा के आगे अनुवादन की सीमा पाम है। है की हो यहां भी आतकवादियों का राज है। निःसवेह उनका सकेत रामभक्तो की सोस पा। जब यही सातो नेवा जनम्मूमि परिस्तर से वास्त आए, तो उनका सिरोध किया व 'वापस आओ' के नारे सगाए। जवाब से इनकी कार से रामभक्तो पर गोभी चलाई गई। कहते हैं पूर्व मृहराज्य मंत्री सुनोध कात सहाय ने स्वयं भी गोभी चलाई।

यह आशका ध्यस्त की जा रही है कि उस दिन नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं में कुछ जनता बन के लड़के पुत्रारी लाजदास द्वार । शामिल करा दिए रार थे। जब विनय कटियार जन्मभूमि के द्वार एर कार्यकर्ताओं में वापस जाने के लिए मह रहे थे, तमी कुछ कटके विरोध पर उताक हो गए। विनय कटियार ने कहा, 'यह से के कुछ पुजारी हमें बदनाम करने भी कोशिश कर रहे हैं। आप उनके यहलाजें में न आए। अभी बीच से खानाज बाई, 'पुनारी लालदास का कोई दोग नहीं है। हम वापस नहीं वाएये ।' विहिष्य व वजरा इस जैसे लोह जनुसासन वाने समाज ने कि निक्र कर के लिए अनुसासन वाने समाज ने कि निक्र कर के लिए अनुसासन वाने समाज ने कि निक्र वा बात आपने नेता के प्रति ऐसे शब्द निकल सकते हैं — ऐसी कटवान भी नहीं की जा सकती है। नि.सदेह कुछ शहरी तन्व

दस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। ऐसे कुछ सड़को को विनय कटियार ने पहचान कर पुलिस के हवाले भी किया है।

दून सभी विरोधियों नी यह एलनीति थी कि किसी तरह निषव हिन्दू परिषद् के २७ नवम्बर तक होने वाले वन्त्राग वह महाध्वस व उसके बाद ४० दिनों तक प्रस्तावित औराम महाध्वस के भिक्तमक कार्यक्रम को सफन न होने दिया जाए। रामभक्तों को उत्तीवत करके विषय हिन्दू परिषद् के कार्यक्रम के विषयीत कुछ करताने की उनकी चाल के प्रति विहिए भी सतक यी और रामभक्तों नो किसी वक्रनावें में न आने के निर्देश दे दिए गए थे।

३१ अक्तूबर को घटना की जिम्मेदारी से राम विरोधी राजनेता व यहा के पुत्रारी लालदास भी युक्त नहीं किए जा सकते ।

हस सवादशाता में बातचीत में कीयत सध्याख्येयी यल के नेता एम ० जै क्षक्रकर ते यहा तक कहा कि बावयी बावें के परिसार में कानून का राज नहीं हैं। यह जनक कहा कि बावयी बावें के परिसार में कानून का राज नहीं हैं। यह जनक कहा कि का विकास में कि की का तकता वार्वी ने यहां आतकवादियों के भाई जाति नहीं होती। 'उन्होंने किस दोहरामा कि जैसे कायित राष्ट्रीय एस ता अधियान के बैनर तलें दिल्ली में आए गैर भाजपा देवों के बात नेताओं— सर्वें ही एम ० वें ० अनवर मुंत क कामांत्री (बानक) अनिज सास्त्री, व भू चुनेम्बर किलता (सभी कांग्रंस) अवध्य सिंद व के०भी करणों क्यां मा सुत्री में कात नहांच्य (मज्जा) हारा रामभवतां पर नी गई कात्र हरणींच्या उन पर की गई हिसक कार्रवाई से रामभवत उन्हींचित तो होंगे ही। हुआ यह कि हम सात्रों नेताओं ने जिला प्रशासन के मान करने के बावजूद सिर परिसार में माहोंत को विपासन करने में हर कोशिश की। यही नहीं, ज्यावास के निर्मय के विचंद इका नेता एम ० के ० अकवर जनम्मित परिसार में में पर—जबिक स्थापाल्य के आश्चा से विश्वी की मी मुननमान को रास जनमम्मि में पर—जबिक स्थापाल्य के आश्चा से विश्वी की प्रशास की रामभान के हार्य के परिसार ने मी पर—जबिक स्थापाल्य के अश्चा से पर स्थापाल्य को निर्मय के अर्थ से पर सामभानों के विश्वीत किया।

उ० प्र० सरकार द्वारा २ ७ एकट भूमि के अधिवहण तथा उसके थिलाफ बी० गी० सिंह हारा जारी अभियान की समीक्षा करते हुए गिरिलाल जैन ने लिखा नि इस अभियान के द्वारा एक बार फिर बी०वी० खिंह ने भाजपा की 'महान मेवा' की है।

''जब १८६० में भाजपा नेतृत्व बाक्षो परेक्षानी महसूस कर रहा था और जनता वस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने ने हिकक रहा था, उसी सनक बीठबी० सिंह ने बाजपा को इस दुविधा और उसके वासी पड जुके कार्य सेवाद-निरोधी रख से उसे मुक्त कर दिया था। श्री कालकृष्ण आववाणों की रय-यात्रा

### १६६ / जन्म-भूमि विवाद

वा निज्ञान वास्तव में काम में ज्यादा वीज्यी० सिंह थे। यह रथ यात्रा मण्डल वो भावपा का जवाव था, जो कि चुनावी दृष्टि से काफी प्रभावणानी सिद्ध हुआ।

उसके बाद अब पून भाजपा नेतत्व ने स्वयं को परेशानी से घेर निया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी योजना क्या है ? यह तो अभी रहस्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश गरनार ने विवादास्पद राम जन्मभमि के आस-पाम २ ७ एकड जमीन को अधिब्रहीत कर इस दिशा में आगे बढ़ने की अपनी म्बनवता को सीमित कर दिया है। वस्कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने खद को इस बात के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है कि वह इस प्रमि का उपयोग 'पर्यटम विकास' और 'तीर्ययात्रियो के लिए सुविधाए' उपलब्ध कराने हेतु करेगी। राज्य सरकार की उस समय निश्चित ही काफी आलोचना हुई होती अगर उसने 'पर्यटन विकास' और 'तीर्थयानिया के लिए मुविधाओ की योजना के अन्तर्तन अधिग्रहीत भूमि पर विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा प्रस्ताविन राम मन्दिर के मात्र सिहद्वार के निर्माण की बात को भी शामिल कर लिया होता। किसी भी तौर पर वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय की अवहेलना नहीं कर सक्ती थी, जिसमें सरकार को मूमि के अधिग्रहण का अधिकार इस गर्त पर दिया गया है कि बहुन तो इस स्थान को विसी को देगी और नहीं इस पर स्याई द्वाचा खड़ा कोगी। इस आदेश की अवहेलना भाजपा के लिए अनेक दुरगामी समस्याओं को जन्म दे सकती है।

यह मामान्य ज्ञान की बात है कि उनर प्रदेस में भावणा सरकार की उप-रिव्यति ने वावरी छाँच पर अवानक हमते मा उसे गिराने की आधान को बढ़ाते की बजाय घटाया ही है। क्योंकि ऐसा की हम्बर विषक्षी वस के तिए मंख ही आजान हो परन्तु सत्ताकृत बत के तिए नमब नही। ऐसी स्थित में भाजमा के तिए समं ज्यादा उचित्र । क्या यह होता कि वह अपने समयेनो और सदाताओं को यह समतानी कि राम मिल्टर का निर्माण एक अखिल भारतीय विषय है, जो केवल बत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है और अब तक लोक्सका में उमे बहुमत नहीं मिनता, तब तक वह इस बान का बाबा नहीं कर सकती कि भारत के लोहों उस बता दी डावे के स्थानान्तरण और बही मन्दिर निर्माण के लिए जनादेश दिया है।"

इसी विक्लेपण को आगे बहाते हुए थी मिरिलाल जैन ने बी०पी० और पी०बी० सरकारों के चरित्र का अन्तर रेखाहित किया। बहा बी०पी० स्वय ही अपने पैरो पर कुरहाडा बलाने में माहिर सिद्ध हुए, वही पी०बी० ने बेहनर ताल-मेंस और दूरदेशी का परिचय देते हुए 'सरकार चताने की अपनी क्षमता निद्ध

# बी. पी. से पी. वी तक / १-७

वर दी। भायद प्रधानमन्त्री ने यह महसूस कर लिया कि भाजपा ने खुद को एक नोने में फसा लिया है। इसलिए वह न तो उत्तीजन हुए और न ही उन्हाने उसे बर्खान्त करने की बी०पी० सिंह की मात पर कोई घ्यान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेण सरकार के भूमि अधियहण के कार्य में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बयोकि यह जानते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यावरी ढाचे के इर्द-गिर्द की जमीन के अधिग्रहण से ढाचे की रक्षा की सभावना पहले से भी ज्याद बढ जाएगी। राजनैतिक मुझबूज और तालमेल की चतुराई में भरा हुआ मही रख 'एकता यात्रा' के बारे में भी पी० बी० नर्रासहराव ने अपनाया- कैसे ?

## राम-स्थ यात्रा से एकता यात्रा तक

२१ अक्तूबर को राम जन्मभूमि के शिलान्यास स्थल के निकट भूमिपूजन हुआ और राममंदिर के दूसरे पाए (दाहिना स्तम्म) के निर्माण हेतु उत्खनन हुआ।

भीवर के बाहिने पास के निर्माण हेलु हुए औपचारिक उत्थानन के साथ ही मंदिर निर्माण की प्रीवया प्रारम्भ हो गई। मंदिर के दोनो पायों के दीच की दूरी बालीम कुट है। इसी के बात कुक होगा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चन्द्रकार सोमपुरा का कहना है कि नृत्य मण्डय के निर्माण में तसमय एक वर्ष संगेगा। तदनलर पर मण्डय की निर्माण में तसमय एक वर्ष संगेगा। तदनलर पर मण्डय स्वारी का निर्माण होगा। औ चन्द्रकारन सोमपुरा ने यह भी

वताया कि निर्माण कार्य मे १५०० दक्ष कारीगरो को लगाया जाएगा। वे परिवार सहित अयोध्या आएगे। वे यहा पाच वर्ष रहेगे।

राम जन्मभूमि पर बिहिए का कार्य बारी है। राम जन्मभूमि ग्यास समिति क्षमते अधिकार क्षेत्र में आगी वाले मकालो स मीदियों के मलवी को हटा रही है। रामभलता के दर्शनं करते हैं और इस सबसे को हटाने से हैं। अपना चोत्र प्रोमान्य के कार्य में अपना चोत्र प्रोमान्य के कार्य में अपना चोत्र प्रोमान्य के कार्य में अपना चोत्र प्रोमान्य के अहाता र उठके अस्ति हो की अधिक भारतीय मंत्री भी बहेता नारवण के अहाता र उठके अस्ति हो स्व सिद्ध में अधिक भारतीय मंत्री भी बहेता नारवण के अहाता र उठके अस्ति हो सिद्ध प्राप्त के अधिक भारतीय मंत्री भी बहेता नारवण के अहाता र उठके अस्ति हो स्व सिद्ध में अधिक भारतीय मंत्री भी मिल्यान्य स्व स्व सिद्ध में मिल्य में सिद्ध में मिल्य मार्थ सिद्ध में सिद्ध में सिद्ध में मिल्य मार्थ सिद्ध में सिद्ध में सिद्ध में मिल्य में सिद्ध में मिल्य में सिद्ध में मिल्य में सिद्ध में सिद्

रावा नहीं जता सकती है। हिन्दू समाज के बमस्त साधु-सत, विहिंग के पदासिकारी व दूरे देश हे आ रहे कारसेवकों भी उपस्थिति के बयोध्या का हुदय प्रयुक्तित है। यो के दिए य पटायों की आवाज से हर रामम्बत का सीना गर्व से फूला हुआ है। यम कारसेवकपुरम् एकारमता क्सपरसता का प्रतीक वन गया है। आववगं, आयुवर्य का भेद नहीं, क्षमीर-गरीय, अञ्चाल-वृद्ध, नर-नारी समाहित हैं। कश्मीर से कल्पाङुमारी व अतम से लेकर कच्छ तक के इलाको का अतिनिधित्व है यहा। जय श्रीराम का जबभोष भाषा भेद की दीवारो को तोड कर एकता व अखण्डता का सदेश विलेर रहा है।

राम कारमेवकपुरम् मे भारत के महापुरमों के नाम पर आवासों का नाम करण किया नया है। 'श्री गुरुजों समा मण्डप नो समता दस हजार की है। महा महिता सह स्वार के हैं। महिता सह स्वार के स्वार के स्वार के स्वार महिता है। एक स्वार प्रतिकृत हुए हो हो है। एक स्वार कुटी, स्वार कुटी, शिवा में कुटी के दिवकर भारत की अध्ययता व साक्तिक एक ना के स्वीत महापुरमों की स्वार याद का आती है। अतिर्देग कम में क्य का हता कारसेवकों के रहने व स्थान ही स्वार साथ का आती है। अतिर्देग क्या वढती वा रही है।

राम का गमेनक पुरम् का कुल क्षेत्रकल ४ एकड है। करीय छ माह पूर्व हमें किया हुन्दू परिपर्द में करीय था। यरक्षत्रल स्वका वित्रास यहाँ रामभ्यती के सिहाम से जुड गया है। मामा से अयोज्या आने वाली मक के कितानी रेस हुयान है। विशेष स्वरोध योज्या में मन्त्री ते अयोध्या में मन्त्री किया पा राम कारवेषक करीव प्रचास हुआर रामभक्तों ने अयोध्या में मन्त्री किया था। राम कारवेषक पूरन् ने भारत के अर्थेच प्रात्त का भवन होगा, जिनक स्त्रमध्यी प्राप्त को बाते वाले लोग ठहरेंगे। चिकन्यालय, वाचनालय, पुरस्तान गौवाला, व्यापाय गांचा का गिमणि होगा। इम प्रकार यहा लघु भारत का दर्गन है सकेगा। धीएम कारवेषक पुरस्त के पान ही भीराम कार्यभाता है। यहां की पूरी व्यवस्था श्री वालचन्द्र समझल रहे हैं। वही पर कार्यगरी की व्यवस्था श्री वालचन्द्र समझल रहे हैं। वही पर कार्यगरी की व्यवस्था श्री वालचन्द्र समझल रहे हैं। वही पर कार्यगरी की व्यवस्था श्री वालचन्द्र समझल रहे हैं। वही पर कार्यगरी की व्यवस्था श्री वालचन्द्र समझल रहे हैं। वही पर कार्यगरी की

उद्धर इमी दौरान नवन्वर के भारम्भ में सिख नता सिमरनजीत सिंह मान के साथ मैयद शहाबुद्दीन और मृश्लिम लीग के अध्यक्ष दबाहिन मुनेमान सेठ की अदबारों में फ्रांटो छगी, जिसमें उन्होंने 'अल्मब्यनो नी एनता' की तत्त्वार थामी हुई थी। खालिस्तान के स्वाभीयित समर्थक की मुन्मिन साम्प्रदायिनता के दो सन्दायरारों के साथ छगी इस फीटो ने पूरे देख को सन्ध्य कर दिया और दंश-वामियों की भारतीय राष्ट्रीयल पर प्रहार का मकेत विधा।

ग्राहाबुद्दील ने अपनी पत्रिका 'मुस्लिम इटिया' में द्विरास्ट्रवादी निखाल का पुत बाहवान किया है। यदापि पाकिस्तान एक वास्त्रविकता बन गया है, फिर भी भा-त में मुस्लिम अल्पायबाद एक बटी ताकत के रूप में जारी है, भने ही उत्तमें कुछ रणनीतिन परिवर्तन किए जोने रहे हो। माग अब किसी इस्लामी देज के निए नहीं रह महें हैं, बल्कि कोशिया है कि व्यवस्थित अभियान च्याकर दुक्ते में बटे हुए विभिन्न वर्गों और 'यडबीकुत' भारत के स्वाभाविक साथियों के रूप में सर्गाटत मुस्लम समाज की छवि को प्रकट किया जाए । सिख पियक विचार का हिन्दुत्व की रक्षक मुचा में अलगाववाद में परिवर्तन । इस काम में काफी मदरगार सावित हुआ है। उदाहरण के लिए 'अयोष्य फंजावाद के मुक्तमातो' द्वारा रायु-पति को दिए यए एक जापन में मांग की गई है कि 'मस्विद की सुरक्षा के लिए मिन्न रेजियेट को उपासता स्था के पारों और) तैनात दिव्या जाए। '

यह यात्र कोई सबीग नहीं है कि अलगाववाद के इन संरक्षकों की अयोध्या के राम जनमधूमि मदिर निर्माण आन्दोनन के निरोध में अपना ही उद्देश्य दिख रहा है, जबकि कम्युनिवण के पूरे विश्वय से समाप्त हो जाने और उसके मेहर बादी सर्वानुसति पर प्रभाव के बाद अयोध्या पर केन्द्रीहत राष्ट्रीय पुनर्जागरण देन की एक्सा और अखण्डता की रहा के लिए जब से मजबुद आह्वान हैं।

प्रयमतया, यद्याप राम मदिर के लिए आयोजन कर्मकाडीय पहलुओं से मुक्त
नहीं है, फिर भी यह किसी भी अप ये में कोई धार्मिक अमियान नहीं नहीं जो
सकता। प्रायमत राम के प्रतीक और उनसे अदीत के अपनान और पराजय में
पराजों को जोकक यह आनोकन एक नए लिस्त जाली भारत की करणता की
साकार करना चाहता है। सामान्यतः इस बारे में अंसी कि शकाए प्रकट भी जा
रही है—इस आयोजन का सुकाज एकेंचर बादी और देवाईवत या इस्ताम में
तह नैसेटिक मजहब के रूप में हिन्दुत को बदलना नहीं, बिक्क इसका उड़ेस्य
एक साक्तिक और अस्थतामुक्त जागृति पंदा करना है। यह कि इसका उड़ेस्य
एक साक्तिक और अस्थतामुक्त जागृति पंदा करना है। यह को कारण है कि
पिछले माल कारसेजक में आयंत्रमाज, निहंग और जैन पब के लोग भी गामिल
हुए जो कि मूर्ति पूजक नहीं है और यही कारण है कि सुत वर्ष भी लाल इण्ल आवशाणी भी नोकसिया किन्यु विवादास्थर रचयाना के प्रति लोगों का इतना

दूतरे, अयोध्या आन्दोलन की अयार लोकप्रियता वो भारतीय एकता और अवस्वता पर दवावों नी एक्प्पृति में स्वला नाशिष्ट । एक और भारत राज्य की सत्ता पत्राव क कर्मोर में घटती जा रही है, तथा असम ये भी ऐसी ही हातत है यद्यात उत्तम परिसाण कुछ कम है। दूसरी और जनताश्य जातिवार और अल्प्स्स साम्प्रदायिकता के साथ पीगे बढा रहा है। ऐसी विश्वति से उत्त प्रतीदों की आवस्यत्वता वढ छुँहै जो भारत के साथ पूजे ने निष्ण लोगों में मनरन को अभिध्यत्वत गरते हों। असीत ये नाप्रदें और नेट्रचाती हृष्टि के इस प्रतिकास राप्टुत्व की आकाशा को प्रकट किया था। दुर्माय में आवादी ने बाद जिम अवधारणाओं ने भारत को एक रसाथा, वे विश्वर वह प्रतीत हो रही है। परिसामत राप्ट्रीय सटकाव और हताशा की प्रवास दूरी है। इस परायवाद के स्पष्ट लगा गरकार की मिलनेवात में प्रतास कर प्रति निर्मित हो हता स्परायवाद के स्पष्ट लगा गरकार की मिलनेवात में प्रतास के प्रतास के प्रतास कर प्रति निर्मित हो की निर्मात हो।

प्रकट होते हैं। इसी प्रकार दुदिजीयियों में व्याप्त निराशा भी बहुत साफ-माफ सलक रही है, जो एक ओर सो स्वरिष में सोवियत टूटन के दौहराए जाने में आधारित है, दूसरी ओर उन विकल्पों को सामझान भी नहीं चाहतें, जिनकी जड़े भारतीय इंतिहास और सस्कृति में पैठी हुई हैं।

अयोध्या लाग्दोपन इसी विखरान का जवाब है, जिसने जनता की आनाआ को अभिव्यस्त चिया है। प्रस्ताबित राम मंदिर वनन में दस या बीस माल लग मनते हैं। लीहन इस दिना में बढ़ रहे हर कदम ने एक नए आस्मिवण्यास में पिनूषों और आधुनिक भारत के इन्द्रधनुषी रग निखरते जा रहे हैं। कोई आष्वर्षे मितृ कि मान और गहाबुद्दीन इसके विरोध में हाथ पिकाने की अकरत महमूस कर रहे हैं।

अयोध्या में बावरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मदिर बने, यह इच्छा क्षव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद या राष्ट्रीय स्वय सेवक सच (रास्वमध) की नहीं है। जो लोग इस मसले को सिर्फ पार्टी राजनीति का विषय मान कर अपनी राजनीति नर रहे हैं, उन्हें यह समझ में आना जरूरी है कि यह अब पुरे हिन्दू समुदाय की अकाक्षा बन चुकी है। इस्निए अगर भाजपा यह मानती है कि वह इस मुद्दे के भरोमे चुनाव जीती है या वह इस मुद्दे को उसके णिखर तक ले जा कर दिल्ली पर भी राज कर सकती है, तो बह गलतफहमी में है। गलतफहमी से वे लोग भी है जो ऐसा साने बैठे हैं कि अयोध्या से राम जन्म-भूमि मदिर बराना भाजपा का दायित्व या विवक्षता है, या कि यह सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं की इच्छा है, याकि यह सिर्फ उत्तर भारत के हिन्दुओं की इच्छा है। वेशक इस समस्या को सतह पर लानेवाली ताकत वही थी, जिन्हे हम भाजना वगैरह के नैमे मे देखने रहे हैं। इसलिए मदिर आन्दोलन का जिनना भी राज-नीतिक लाभ अगर किसी को मिला है या भविष्य में मिलने की उम्मीद है तो वह भाजपाही है। पर अब यह महा भाजपाकी किसी भावी विजय-पराजय का अनेता या निर्णायक नारण नही रह गया है। पिछले पाँच माल के आन्दोलन ना परिणाम यह हुआ है कि यह मसला अगर कभी सवर्णों के मानस को उत्साहित करता होगा, तो अब वहाँ में आगे वह कर सभी मध्यम एवं दलित जातियों, बन-बामियो एव गिरिजनो के हृदय की धडकन बनता जा रहा है। अगर कभी यह सिफं उत्तर प्रदेश के हिन्दुओं का आन्दोलन रहा होगा, तो अब अमश पूरे भारत के तमाम हिन्दू इससे खद का जुडाव महसूस करते जा रहे हैं।

इसिलए जो लोग या राजनीतिक दल अयोध्या आन्दोलन को यह नट्कर बदनाम करते हैं कि अने, यह तो धार्मिक मुद्दा है, कि देखो, धर्म के नाम पर लोगो में फूट डलवाई जा रही है, कि जो लोग इस आन्दोलन के पीछ है वे कतर धार्मिक नहीं है, या कि राम तो कण-स्त्य में ब्याप्त हैं—उनके लिए वही, एक खान जैनहें पर मंदिर बनाने का आग्रह बयो है, तो उनके लिए हमारा निवेदन यह है कि बेदक पूरा आन्दोलन एक खास मंदिर के निर्माण के लिए हो रहा है, पर यह चार मारिक अपनेलन के ही हो हो है बैजें यह किसी एक पार्टी विशेष का आन्दोलन मेही हो नहीं है बैजें यह किसी एक पार्टी विशेष का आन्दोलन नहीं रह गया है। यही कारण है कि कुछ निहित स्वार्ष भार-पाँच दशकों की एक निरम्ध अख्याविक अख्याविक हो। यही कारण है कि कुछ निहित स्वार्ष भार-पाँच दशकों की एक निरम्ध अख्याविक के स्वार्य भार-पाँच दशकों की एक निरम्ध अख्याविक अख्याविक के अध्याविक स्वार्य के स्वर्य के

अयोध्या के राम जन्मभूमि आन्दोलन को गुलामी-पूर्व परिस्थितियों को ठीक करने की राष्ट्रीय आकाक्षा के रूप मे ही देखना चाहिए था। जितना इस्लाम इस देश में आना था, आ चका और विभाजन के रूप में एक राष्ट्रीय तासदी भी वह दिखा चुका। जितने हिन्दुओ का इस्लामी धर्मान्तरण होना था, हो चुका। अब इस देश में हिन्दुओं और गुसलमानों को एक्साथ रहना है। इस सदर्भ में अयोध्या आन्दोलन पर हमारा राष्ट्रीय नजरिया क्या होना चाहिए था? देश के नेता क्षपने बनाए नारों के और बुद्धिजीवी जन इतिहास की अपनी वामपधी व्याख्या के दच्यों से बाहर निकल कर देश के हिन्दुओं के बीच उभरती आकाक्षा का अध्ययन कर उसका सही समाधान देने के लिए सामने आते । हिन्दुओं की आकाक्षा, बेशक विश्व हिन्दू परिषद के माध्यम से सही (किसी न किसी को तो माध्यम बनना ही या), यह थी कि अयोध्या के राम जन्मभूमि, मधुरा के कृष्ण जन्मभूमि और बाराणसी के विश्वनाय मंदिरों को, जिन्हें तोड कर मस्जिद बना दिया गया था, लौटा दिया जाए। इस आनाक्षा नी पूर्ति में वे उस यात्रा पर निकले थे, जहां चल कर उन्हें अपने राष्ट्रदेह के अस्वस्य उपकरणों को ठीक करना था। अगर देश के नेता और बुद्धिजीवी उनकी इस आकाक्षा का सम्मान करते, तो दो परिणाम निकलते। एक, हिन्दुत्व की विकास यात्रा को एक स्वस्य मुकाम इसके जरिए मिलता। दो, इस दश की जनसंख्या के = प्रप्रतिशत हिन्दओं और ११ प्रतिशत मुमलमानों को एक-दूसरे में टकराने के स्थान पर एक-दूसरे वा सम्मान करने का स्वभाव मिलता। इसमें क्या हर्ज था?

मही था, इसिमए यह आज भी सभव है। हिन्दुओ को उनके पवित्रतम समक्षे जानेवाले तीन मंदिर देकर बदले में फिर किसी भी मरिजद की मौग न करने का समझता अप्ल भी समज्द है। जो हिन्दुओं को मुखलमानों से मञ्चय कर सामदाविक राजभीति करने में मगगल हैं, उन्हें छोड नेर सारा देण इस समझीत वा स्वामत करते के मुक्त में है। अपर सामदायिक राजभीति करनेवाली सानते आवरो माजिल के नाम पर मुनलमानों को भडकाने के बजाब इस प्रस्तावित सबसीते का महत्व समझाने का प्रयास करें तो तब मानिए कि देश का मुसलमान इस समाधान के विरुद्ध नहीं है।

पर ऐसा हो, इसके लिए साम्प्रदायिक राजनीति करनेवालं नेताओं और उन्हें नकमी तर्क वेनेवाले बुद्धिजीविया नो अपनी स्तव्ध और मिनम्बद विचार परिपादी से बाहर निकसना होगा। नवस अपर राजनीति या बुद्धिकल नहीं है, तो इतिहास और वर्तनात को बास्त्रविक्ताओं से वी-चार हो कर तथा रास्त्रा अपनाना होगा। विचुत्त्वल और राष्ट्रीयता जिस नरह एक-दुस्त के प्रयोव्धाची सन कर लोगों से मानस में जगर रहे हैं, उसे देवले हुए अयोध्या में मदिर वनने के बीच मात्र समय ही एक बाधा नजर आती है। यह तक्य हिन्दुओं और मुस्तमानी के बीच सद्भाव के मचार का प्रकृति करी को विच्या से स्वीय हक्षा दिसागमण्यत अब इसी दिना में सोचने लगा है। भावणा और उसकी एकता यात्रा के बारे में जो रखेया उन्होंने अपनाया, उससे तो यही सकते मिनता है।

यह माना जा रहा है कि दोनों का रखेंया एक दूसरे के प्रति नरम है। आडवाजों ने कहा है कि राव सरकार की गिराने का उनका वोई इरावा नहीं है। जहाँन राव को सत २१ वर्षों का सबसे बुढिसान प्रधानमंत्री होने का प्रधान पत्र है। उन्होंन राव को सत २१ वर्षों का सबसे बुढिसान प्रधानमंत्री हुने के विवारों का सिध्यात है। आजताहव देवरस ने सब परिवार के धानिकालों सुद के विवारों को सिध्यात देने हुए नहां है कि केट को मजबूती प्रधान करने के लिए आजपा को काग्ने से मिल कर समुकत सरकार बनानी चाहिए। एक साक्षान्तर में उन्होंने कहा कि वे राव सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं हैं और चाहते हैं कि उनकी मरकार पूरे पाँच मान करने। गरिने के एक में नहीं हैं और चाहते हैं कि उनकी मरकार हो, तो भी भाजपा राव सरकार को सुद्दे के बार पर बाहर से समर्थन देती रहेंगी। वधापि को देवरस ने कहा है कि यह उनका निजी विचार है और उन्होंने इस बारे में आजपा तावाओं से परामर्थ नहीं किया है।

एक्ता यात्रा के पक्ष और विषक्ष में चलना धुआँबार प्रचार इस सच की गताही था। अगले लोक्सभा चुनावो की तैयारी के रूप में भागवा द्वारा आत्रामक एत्रेण्डा तैयार करना उसकी राजनीतिक रंग गणातित हैं उसमें एकेण्डा पर कभी अवोध्या में मंदिर निर्माण सबसे उपर का गणातीत हैं उस में एकेण्डा पर कभी अवोध्या में मंदिर निर्माण सबसे उपर वा चा जो उसे अव उक्त की दसंक सी चुनावों सफ्तता दिला गया। पर हर दूसरी पार्टी की तरह भाजवा भी बानती है कि एक ही मुद्रा दुसरी बार चुनाव नदी जितना सकता। इसिनए उसने पनता और अवध्यता से अपना अपना चुनावी मचान बनाया। अयोध्या के मामले में

भाजपा के जिए आसानी यह भी कि देश की जनता को अलन मुद्दा समझाने के लिए जैने सास मेहनत नहीं करती परी क्योंकि क्योंक्या में होंसा पहले से ही जबा है जिन पर मिरद बनवान की मुहिस चल ही रही थी। यानी अयोध्या मेंसत में मृदिस चल हो रही थी। यानी अयोध्या मेंसत में मृदित प्रतिच्या उस को जात कर समस्या यह नी कि एक्ता-अव्यक्ता नामक मृद्दें की मृदित प्रतिच्या कहीं और करें हैं, समेकि जिना नैसी साक्षान प्रतिच्या के कोई तत्व मक्ता सोगों के कले कैंसे उताया जा सकता है । मसका र १६६४ में कार्य स ने राष्ट्रीय एकता के जुनावी लड़ाई श्रीमती गांधी के पोलियों से छलनी हुए गरिर का मार्थिक प्रदर्शन करके जीती थी। भाजपा ने अपने नए मुद्दें की मृद्दित प्रतिच्या २६ जनवर्ष नो शीनवार के लात चौक में तिरया कहराने की घोषणा में कर दी। इतके बाद क्या करना सबसे सामत है इक्का मुख्या वह सोमनाय-अयोध्या रख्याना में आजमा चुनी थी। एकता गांव के जिरए यह इस मुख्या वह सोमनाय-अयोध्या रख्याना में आजमा चुनी थी।

पर अगर बहु आजमा रही थी तो इसमें दूसरे बलो को बंभी प्रतिविध्या क्यों करनी चाहिए जैसी वे कर रहे थे? बृंकि अपनी-अपनी चुनावी तैवारी करने को हर बल और व्यक्ति स्वतन है सो भला यह स्वा मौग हुई कि इस एकता साश पर ही प्रतिवन्ध लगा दिया जाए? प्रधानमंत्री नर्सीत हुए से हुए इस साथ साथ के लायक था कि अगर बाजा देश की एनता के हित में दे तो फिर बने भावता की नहीं, बक्ति कर्मदेलीय होना चाहिए। अगर भाजपा का मकताब इस मात्रा की चुनाव बहास्त बनाना नही है तो उमे गुरू में ही दस सर्ववतीय बनाने का प्रस्ताव खुद ही रखना चाहिए था। बंगा उसने नहीं किया। पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सकतारने जैसी मुद्रा से श्रीनगर चलने का आह्वान कर भाजपा ने साबित किया कि बहस सिर्फ एकता की तक्षण नहीं है। कारवी चुनाव तक जा पहुँचवा है।

है।

राजनीतिक सूज्ञजुल का परिचय देते हुए उहाँ पी०थी० नरसिंह राव ने
सरकारी मीदिया में एक्ता-वाचा को लाजन अब्दूता रखा, वही, '(एक्ता यात्रा'
पर रोक जगान की मांच उन्होंने अनसुनी कर दी। यही नही, इसका पूरा इतजाम
किया कि डां० पुरकी मनोहर जोगी, विवा किसी वडे हास्से के—विसकी पूरी
राजायमा नकर का रही थै—वामे, पामकर के काम्प्रमान, दंग, -पारत के मुरवा
वसों के मरसाम में उन्होंने लाल चौक में तिरया पहरावा। अब कांग्रेस का
राइदाद और पाजना का नव-हिन्दुलवाद, एक ही राष्ट्रीय मुख्यातार के दो
विवारों को तरह जुड़े नजर आ रहे हैं। गरनीवी वागपयी एमानी उपवादी और

### राम-रथ यात्रा से एकता यात्रा तक / १६५

कथित मध्यमार्गी, हाशिये पर ठेल दिवं गये है। सण्ठन और विधटन के इस महामधन में उत्पन्न विष को पचानेवाली शिवशवित हमारी पहली जरूरत है।

बनने की क्षमता रखता है।

वितरण हेतु एवं वैष्णवी शक्ति आवश्यक है। नव-हिन्दुःव ही वह वैश्णवी शक्ति

एकजुट राष्ट्रवाद ही वह शिवशन्ति है। फिर इस महामधन से उत्पन्न अमृत के